### शोकोदुगार

इस पुस्तक के मृत तेखर मेरे पृष्ट पिता जी श्री राकरलाल डाह्या भाई ने 'पूच्यपाट सुनिराज श्री ्रियादिजय जी की प्रेरणा से इसका हिन्दी अनुवाद कराना और छपत्राने का निर्णय किया, प्रम्यई में यह कार्य होना विठिन था इसलिये र्र्यास्य गुण्डेन ध्यायार्थ श्री विजय बङ्गम सूरीश्वर जी महाराज की ध्यनुमति से यह कार्य सम्पन्न करने के लिये पूज्यपाण मुनिराज श्री विज्याचिजय जी को ही प्रार्थना की खीर उन्होंन मेर पिताजी की प्रार्थना को स्वीकार किया। काम प्रारम्भ हुन्ना र्थोर अंतरमान् मेरे पिता जी का स्वर्गवास हुआ। मेरे शिर पर चिन्ता का पहाड टूट पडा अभी मेरा दिल कुछ हलना ही न हा पाया था कि एकाएक पूर्य पाद गुरुटेव श्री विनय बल्लभ सूरीका ची महाराज भी स्वर्गनासी हुये अब मेरे दुए का वर्णन मे क्या कर सकता हूँ अब तो गुरदेव के शिल्यों और मेरे पिताजी के मित्रों एवं श्रीमान सेठ सीमचन्द्र माई छेडा खादि से मेरी यही प्रार्थना है कि ने इस पुग्तक सम्बन्धी मेरे पिताजी की भावना की पूरी कराने का कप्र करें और मेरी चिन्ता हलकी करें।

मनुभाई शङ्करलाल कापडीया

महाराज के पट्टघर था. श्री विजय समद्रस्रिजी तथा गणिवर श्री जनक विजयजी के सद्वपदेशसे भी हरजी जैन शाळा तरफसे मेट. जामनगर (सौराप्ट्र)

परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्थ सिन्धुर विधानं ।

पुरुपार्थ सिध्युपाय शीमद अमृतचन्द्र सुरि.

मज्ञानतिमिर तरणि, कलिकाल कल्पतरु, भारत दिवाकर, पंजाय केदारी युगवीर जैनाचार्यं श्री 100८ श्रीमद् विजयवलभस्रीध्यरजी

सकलनयविल सितानां विरोधमयनं नमान्यने कान्तम ॥

भावार्थ-जन्मान्च पुरुषों के हस्तिविधान को दूर करने वाले. समस्त नयों के द्वारा प्रकाशित, विरोधों का मथन करने वाले उत्कृष्ट जैन मिद्धात

के जीवन भूत, एक पत्त रहित 'स्याद्वाद' की मैं नमस्कार करता है।

## कालिकल्पतरु

### [ लेखक--शङ्करलाल डाह्याभाई कावडीया वम्बई ]

"यवा यदाहि धर्मस्य म्लानिर्मवति भारत • "

जन जय धर्म की ग्लानि होती है, महुत्यों के उपर दुःस के यादल यिर खाते हैं, तर तब किसी महापुरूप का जन्म होता है। गीता का यह सूर्र सुप्रसिद्ध है। जैत समाज क सक्ल गावक-शाविक। क्षेत्र जन दुःग की

जत समाज क सक्त तावकन्ताविक क्षत्र जन हुन का परम्परा के अन्तर्गत हुआ, तन उनके आसू पाइन हे लिये, उनके दूर में हिस्सा येगने के लिये ही अपने पंजाब केसरी' का जन्म हुआ बायि हैमा कहा जाय तो भी कोई अतिरायोक्ति न होती। उनके हारा पंजाब में किये गये समानोद्धार के 'अगिखत

हाता। उनके छार रजाव में किया व महानाकार के आगाखत नायों त्या नम्बर्ट में निये गये कार्यों को देखने पर इस' कथन की यथार्थता की प्रतीति होती है। यम्बर्ट में किये गये सामाजिक प्रगति के मार्यों मा सिंहायलीमन करने ने बाद यह पट्टे विना

नहीं रहा जा सक्ता कि इस महापुरुष का जन्म समाज के महा-पुरुष प्रताप से ही हुत्रा है। समाज का सद्भाग्य है कि वे समाज के लिये भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से समाज उनमें 'युगवीर' के उपनाम से सम्बोधित फरता है।

पूज्य श्री ने युवावस्था में तो अथक परिश्रम द्वारा समाज सेवा तथा शासन अभिवृद्धि के अनेक कार्य किये ही हैं, पर इस बुद्धावस्था में भी जबकि उनकी शारीरिक स्थिति कसजोर हो गई है, वे दिन रात तकीत होकर प्रयास करते हैं यह नेया स

है, ये दिन रात तल्लीन होकर प्रयास करते हैं, यह देख कर क्सिकी व्याप्य में हर्प ने क्यायून क्या जाते होंगे। फिसी भी धर्म को किसी प्रकार की भी चृति पहुँचाये िना जैन तथा जैनेतरों की हजारों मानव मेविनी के बीच जाहिर व्याख्वान द्वारा जैन धर्म को विश्वधर्म हहरा कर उसके गौरव में शृद्धि करना ही समाज तथा विश्वधर्म के साथ साथ उनके झान-तिग्वल को प्रमाणित करता है। इसी लिये वम्बई के आजाद मैदान में वहाँ के मेबर (नगरपति) श्रीमान् गणपिहाहूर को यह कहना पड़ा कि "राजबीय क्षेत्र में जिस प्रकार 'यहाभ' अवतीर्ण द्वुए धर्मक्षेत्र में उसी तरह विजयवहाम सूरिजी का जन्म हुआ" पूज्य श्री की महत्ता का झान कराने के लिये ये शब्द ही पर्याप्त हैं।

भूगवान महाबीर स्वामी ने गौतम ग्राथपर को कहा है कि— "हे गौतम ! तू स्राथमात्र भी प्रमाद न करना" पूत्र्य श्री के जीवन के श्राज तक के कार्य पमस्कार को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि इस मुनहरे सूत्र को उन्होंने श्रपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया है।

अपने सुनिराज व्याख्यानों में वहुधा द्वव्य, क्षेत्र, फाल, भाव को देरा कर चलने का उपदेश देते हैं, परन्तु उस पर अमल करने वाले तो पूच्य थी जैसे विरत्ते ही है।

पूज्य श्री का इस बार का यम्बई का जातुर्भास समाजोद्धार के लिये उनते भीष्म प्रतिव्या, श्रीत उत्तमें श्री र्तामजी भाई छेड़ा का सहयोग, यह सब जैन इतिहास के पूछी पर सुवर्णाक्तों से होनेरा श्रद्धित रहेगा। पूज्य श्री ने समाजोद्धार तथा ग्रासन अमिष्टुदि के कार्य किये हैं, इतना ही नहीं उन्होंने शासन के एक सच्चे सुभट की बरह कार्य किया है। पंजाब में स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे भगर विद्वान श्रीर महातुष्ठय ने श्राव समाज की स्वामत की हवारों हिन्दू माइयों ने उस धर्म को स्वीकार किया। उस समय जैन धर्म पर भीषण प्रदार होने लगे, निन्दा-

राम जी महाराज तथा उनके च्छूम' शिष्य श्रीर श्रपने पंजाब केमरी श्री विजयरङ्गभ भूरिजीं-इन दोनों गुरू शिष्यों ने मिलकर उनका प्रचल विरोध किया श्रीर उनके श्राश्मों का करारा जवाब देने वाला साहित्य भी प्रकाशित किया। इस प्रकार उनका परा-भव कर जैन शामन को विजयनजा रक्गा। शासन के उपर

ऋन्त में वहां भी जनता ने इस गजनाह को मिटाने और इन

रमक साहित्य भी प्रकाशित हुन्ना । ऐसे समय पूज्य 'श्रीः त्रीतमा-

दोनों महापुरुषों को एकत्र करने का विचार किया। पूर्व 'श्री श्रात्माराम जी की स्वामी श्री द्वानन्द सरस्वती से मिलने के लिये श्रामन्त्रण की का स्वा। अधानन्त्रण का पूर्व श्री ने सादर सत्कार किया श्रीर इस प्रकार उम गजप्राह का श्रन्त हुआ। ऐसे ऐसे प्रवाधी मुनि रत्न रासन्त की शोभा श्रीर समाज के श्राभपण

उनका यह उपकार कोई साधारण नहीं है।

रूप हैं। जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसके पीछे २ चलती है, उसी प्रकार प्रमायशाली पुरुपों की प्रमाव छाया भी उनके साथ साथ चलती है। ये जहां भी जाते हैं, लोगों पर उनका प्रभाव पड़ दिना

नहीं रह मकता। प्रभाव की यह छाया ही जय मूर्नस्वरूप धारण कर तेती है, तर वह चमत्कार या स्रिमन्त्र प्रभाव के नाम से पहिचानी जाती है। पूज्य थी का प्रभाव पंजाब की हिन्दू, सिक्स खादि समन्त जनता पर भी पडा है, यही उनके विशाल हृदय का परिचायक

जनता पर मा पड़ा हुन का जिल्ला हुन के जा प्राचित्र है। जिनका दृदय विशाल एवं निष्पाप होता है, वे ही महापुरुप हो सकते हैं। जिनकी दृष्टि संदुचित होती है, वे सूपमण्डूक की तरह

हैं। ऐसे व्यक्ति जनता पर अपने धर्म का प्रमाप नहीं डाल सकते। जैन समाज में काफी मंख्या में मुनिराज हैं। उनमें से घटुत से भिन्न भिन्न दिशा में शामनोन्नति के कार्य कर रहे हैं। घटुत से साहित्य के उपासक भी हैं; परन्तु मेरी ७० वर्ष, की इस चिन्दगी में मैंने यदि कोई समाजोद्धारक महापुरुष देखे हैं तो ये केवल दो हैं—एक हैं, सद्गत योगिनाइ श्रानार्य थी बुद्धिसागर स्ट्रीश्वर जी श्रीत दूसरे हैं, अपने 'पंजाब केसरी' श्रावार्य देव श्री विजयश्वक्षम मूरिजी महाराज। जैन समाज में बोर्डिंड्ड, गुरुकुल, विज्ञालय कन्याराजा तथा लाइजेरी श्रावि श्रनेक संस्थाओं की स्थापना कर शिक्ता की नींच डालने चाले, श्रावक समाज के सहायक, सर्वधमाँ के प्रति सहित्युता रख कर जैन धर्म के गौरव में इदि करने वाले, विश्वभावना के प्रेरक, स्थान स्थान पर धर्म का प्रचार करने वाले विश्वभावना के प्रस्त, स्थान स्थान पर धर्म का प्रचार करने वाले ह्या साहित्य की उपासना करने वाले ये दोनों महापुरुष श्रावि शुगपुरुष की कार्य दिशा में समान है। दोनों महापुरुषों की कार्यदिशा भिन्न होते हुए भी दोनों का ध्येय एक ही है।

पूज्य श्री पर गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज का अवर्ण-नीय धर्म प्रेम था। पूज्य श्री की भी उनके प्रति अनन्य भक्ति थी। यही कारण है कि गुरुदेव ने उनको अपना पट्टभर चनाया है। उनके निक्कपट हास्त्र विद्युद्ध परिच्न, निष्पाप दिल तथा कार्य करने की उत्कट इच्छा आदि अनेक सद्गुर्णों ने ही उनको उश्व स्थान पर प्रविद्वित किया है।

पून्य भी दीर्घायु हो तथा उन्ही समाज सेना की और शासन प्रभावना की अभिलापा उनके जीवन के अन्तिम सूर्या तक रहे। साथ ही जैन शासन की विजय हो, ऐसी अन्त:कर्या की इच्छा के साथ विराम तेता हूँ।

<sup>्</sup>रहः पू. श्रा. श्री विजयवल्लभ स्रीश्वर जी महाराज हीरकः जयन्ती ऋह में लिये गये लेख से उद्धृत (प्रष्ट ११६)

# अवामार मदर्शन

इस पुस्तक की दो आयुत्तिया पहले प्रकाशित हो जाने के चाद इसकी तीलरी ब्रावृत्ति में उचित संशोधन तथा परिवर्धन किया गया था। नयरेग्या, सप्तभङ्गी तथा निश्चेषा वं विषय नथे वडाये गये थे।

जैसा वि पहली श्राष्ट्रित में पहा गया था—इस विषय पर लिएने के लिये मुके रायमहादुर सेठ श्री जीवतलाल माहे प्रतामशी के श्रानेकाल मध्यक्यी निमन्ध योचना से प्रेरणा मिली

है। इसके लिये में उनका श्रामार मानना हू।

इम पुरनक्ष की पहली हो आयुत्तियों में उचित सुपार धर्म-शास्त्र निष्णात श्री सुरचन्द्र भाई पु बदामी तथा श्री पत्रद्यन्द

भाई ने क्या था। इस मृतीय श्रावृत्ति में भी यह कार्य श्री क्तह-पन्द माई ने ही क्या है। उन्होंने इस पुग्नक की मेरी हम्न-लिमित प्रतिलिपि को पद कर उसकी श्रुटियों को दूर कुरने के

साय > मुके पोत्साहन नया योग्य मागदशा भी दिया है। इन सब के लिये में उनका हार्दिक कामार मानना है। पालनपुर नियासी श्री पान्तिनान मार्ड थी० ए० पी अमृन्य मुचनाओं के लिये भी मैं उनका चामारी हूँ। इसके चानिरित्त में चापने उन

मियों एवं स्नेहियों का जाभार मापना भी नहीं भूल सकता कि जिन्होंने समे इस कार्य के लिये प्रेरिन चौर प्रोत्साहित विचा है।

परम पूर्व विद्वद्वयं मुनि महाराज भी जम्म विजय जी मे इस 'स्यादाद मन समीहा' की कृतीय गुजराती काकृति की स्वयं परिममपूर्वम पद कर मुपास है। जमी पर से असका दिन्ही

श्रमुवाद कराया गया है। इसी तरह परम पूज्य विद्वद्वर्य सुनि महाराज श्री विद्याविजय जी महाराज ने इसका हिन्दी अनुवाद कराने तथा इसको छपाने की छपा की है, इसके लिये में उपय क दोनों पुन्यों का आभार मानता हूं।

कलिक्स्पतक, पंजाय केसरी, आचार्य देवेश श्रीमद् विजय-बल्लभ सुरि ने अपने प्रशस्य शिष्यरत्न सुनि महाराज श्री जनक

विजय जी को स्वयं अपने पास विठा कर इसको श्रह्मररा. पढ़ाया श्रीर सुनने के बाद समय परत्व रा. रा. श्रीयुत खीमजी माई छेडा ज्येलरी माई वाले को उनके द्वारा पूज्य श्री समुद्रविजय जी को स्राचार्य पदवी प्रदान करने के समय दी गई रकम में से इस , पुस्तक का हिन्दी करा देने का आदेश दिया और इस गुरुभक्त ने भी उनकी आजा को शिरसा बन्दन कर स्त्रीकार किया और इसका हिन्दी अनुवाद छपना दिया उसके लिये मैं पूरव आचार्य देवेश श्रीमद् विजयनक्षम सूरि जी का तथा रा. रा. खीमचन्द

माई छेडा का श्रामारी हूं। ॐशान्ति

ता० ७-३-५३ १६४, बाजार गेट स्ट्रीट कोट, बगर्र न० १

### - 💥 अभिमाय दर्शन 🎇

( )

गुजरात ने सुप्रसिद्ध निद्वान भी० श्रानन्दराहुर वापुभाई भूव ने 'स्याद्वाद सिद्वान्त' पर श्रपना श्रमिश्राय देते हुए लिला है कि—'श्रमेक स्थितान्तें का श्रप्तकेक करने ने पश्राम् उन भन का एक में समस्य करने ने दिहें से हो 'स्याद्वाद' का प्रतिपादन किया गया है। 'स्याद्वाद' कमारे उपस्पत्त एकंकरण का हिंह भिन्नु लोकर उपस्थित होता है। राहुरा-चार्य ने 'स्याद्वाद' के उत्तर जो श्राचित किये है, उनका इसके प्रस्तिक रहस्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सुनिश्चित है कि विविध हिंह बिन्दु श्री से तिरीच्या किये शिना कियो भी वस्तु का वास्तिक स्वरूप समझ में यहीं आ सकता। इसी म ही 'स्याद्वाद सिद्धान्त' की उपयोगिता श्रीर सार्थकत है। महाबोर के द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त की बहुत से 'स्याय-वाद' कहते हैं, एरन्तु में इसे नहीं मानता। 'स्यादाद' 'संप्रायवाद' नहीं, मत्युत पह चर्चा वर्षोत की स्वारक कला सिवाने वाला एक सिद्धान्त है।

( २ ) जैन मन्टिर, पालेगाम (नासिक) २०-६-४२

सुभावक राज्यस्ताल बाह्यागाई,

यमें लाग । पन की र पुरितका मिली । 'स्माद्राद' जैसे गृह निपय पर सरल मापा में लिलने में निग्ले ही सरल हो पाने हैं। पर मयम दृष्टि में ही मुक्ते लगा कि साप ने कारी मुलोच और सरल मापा म लिला है और इसीलिये सार के लिलने का हुनू मुक्ते पतन्द स्थाया । परन्तु साथ हो मुक्ते लगता है कि—पाद इस स्थलों पर मशोपन करके नई साइसि सुपाई साय हो स्टन्सा हो ।

लि मुनि जम्बुदिजय

धर्मस्तेही भाई

बम्बई ४ ता० १०-१२-५१

भी बाहुर भाई, (१) (१) आपके तत्व शान विरोज के प्रथम गुष्प 'सरल स्थादाद मत समीदा?' की तृतीय खादित को खय से इति सक पढ़ यथा ! आपने 'स्थादाद' की के किया है ! यह आपके स्थादास कियान दिवासक है ! अपकार स्थादास का स्थादास कियान दिवासक है !

वह आपका स्वाइद सिद्धान्त रियवक कोर्च छोट छान्यास का परिचायक है। नई छाष्ट्रित में नयरेला, सप्तभादी तथा निवेशादि के विषय बदाने के साथ साथ संचित्र टिप्पणी देकर पुस्तक की उपयोगिता में विशेष इदि कर दी गई है।

मेरे तम ब्रामियाय के अनुसार, यदि आर जैन पर्ग के ऐसे ही मूलमृत विरय — जैसे, नय तथा प्रमाण, कर्मवाद पह्दव्य, निरदी, राजनयी
आदि पर ऐसी ही पुसाई मार्गियत करें तो तिथित रूप से साधारण जनता
को हथ विषय का वान सरलता पूर्वक हो सकता है। ऐसी पुसाकों में भाषा
वहाँ तक ही उसे सरल रक्खी जान और जैन प्रामाणिक शब्दों का प्रयोग
भी प्यासम्भव कम किया जाय तो हन विषयों पर केंच रखने बाले
जैनेतर पाक्कों को से पुसाई काफी अपयोगी और मुखाल होगी, ऐसा में
मानता हूं। यह कार्य स्थाप के द्वारा बहुत अच्छी तयह से ही तकता है,
ऐसा मेर्पा विश्वात है। यह ऐसा हो जाय को हमारी श्रियाल संप्यालों में
मून विपयों की पाठ्य पुस्तकों की जो कमी हिश्योगियर ही रही है, यह भी
हुद से जाव। यदि आप हम कार्य की हाथ में तो सी आपके ताहिष्यक
मेम, मनोमोग और परिकारशिक्षशिक्षा के कारण आप उसमें अवस्थ सरल

श्रापकी इस पहली पुस्तक को श्रापनी प्रत्येक शिक्षण सस्था को श्रप-नाना चाहिंगे, ऐसी मेरी सिफारिश है।

लि भवदीय शुभेच्छुक— पु. सु. बदामी के प्रणाम। [ \$ ]

शिनपुरी (ग्वालियर) इन १०-६-५१ धर्म सेंग

दिन १०-६-५१ धर्म छै० २८ देवगुर भक्तिकारक जैन सत्वज्ञ भाई शहुस्लाल डाह्यामाई, धर्मलाम ∤ पत्र और ऋतुकी स्वाह्याद मत समीवा नामक पुस्तक

मिली।

इस छोटी सी पुस्तिका में ज्ञापने स्वाहाद जैसे तास्विक छीर गहन विषय का बहुत दी सुन्दर दहु से विवेचन किया है। अपना भी सादी छोर सरसा है, जिनसे साधारण युद्धि का क्योंनि भी स्वाहाद के सत्व की सरसात

के साथ समक्ष सके । इनके गृहन क्रम्यात के छाय लेखन कला और भाषा के जगर का काफना क्रश्कार प्रकट होता है। ऐसी सरक भाषा में तारिक विषयों की क्रमेक शुस्तकें क्रापके द्वारा

प्रकाशित ही, ऐवा चाहता हूँ । विद्यानिकय,

> मोती कड़ीशा की मेडी, शानण शुक्ला ६ (२)

श्थान-पालीताचा।

मुभाषक शङ्करलाल डाझामाई यीय, धर्म लाम ।

अभिप्राय के निये भेजी वह कुरहारी स्वादाद मन समीदा। नामक

बहुमुल्य पुस्तक मिली, कार्ड भी जिल गया है। स्वयन्त पद्ग गया हूँ। पिर भी चनयामान के कारणा उदित प्यान देकर नहीं पद्ग पाया हू। क्षेकिन पद्गे समय पर पचना बहुत खाधश्यक और विद्यान्तानुक्त जान पद्गी। भागा की बीडरता के नाथम रखते हुए पुस्तक में स्वाह्य की सर्व योग्य स्ताने का पूरा प्रयन्त किया गया है। इस छोटे पुस्तक रत्न में खारने भी

भाग को धाइतो का कायम रहता हुए पुस्तक करवाबार का तब वाग्य सनाने का पूरा प्रयत्न किया तथा है। इस छोटे पुस्तक रत्न में ज्ञापने की तिनेश्वर मनावान निद्शित स्थादाद विद्यान्त को ज्ञानल पूद सभी को रहमद कर से भेरक करें, ऐसे उत्तम छोर झादरी तरीके से स्थत किया है, यह देख कर खानन्द होता है। इस प्रकार गिद्धान्त की इष्टि में रराकर ऐसे श्रीर इससे भी श्रिषिक सुन्दर साहित्य प्रिसिद्ध करने में शासन देव श्रापको सहायता दे, यही श्रुभेच्छा।

> मुनि इंस सागर १६४ सैन्डइस्ट शेड बम्बई ४

विय शंकरलाल भाई।

'ध्याद्वाद मत समोन्।' मेजने के लिये आमार। मैं हसको पद गयां है। सचेप में भी आपने पियन को उचित न्याय दिया है। जैन और हतर दर्शन के महस्वपूर्ण तिद्वान्तों को प्रकट करने वाली ऐसी छोटी पुलिकाओं की आवश्यकता है।

इसकी नई श्रावृत्ति समय हो तो एक दो बातें सुचित करूँ। इसकी

भागा जितनी धरल होगी जतनी ही खामान्य पाठको तथा जैनेतर लोगों के द्वारा पह विशेषस्य से पढ़ी जायंगी ह इसलिये बरल स्वादाद' के रूप में समस्य महाशित करते, यह इच्छानीय है। प्रस्तावना खादि में जिनेक्वर भागान के प्रति जो आदर बचन है, वे हमारे लिये स्वाधायिक हैं परन्तु जैनेतरों की हममें स्वाम प्रवास प्रचार को गर्य खाना समस्य है। इसलिये पुद्दो तथा खर्य प्रविक में स्वय किये वापा खर्य प्रविक में स्वय किये गये आपके हेतु के लिये में कुछ प्रावक हो, ऐसा खरमव है। नई खाइसि में इसको और पुद्दे पर की [क्ट्र जैन साम्प्रदाधिक टहु की ) विगत की जियत तमे तो कम करता। धर्मुलता हो तो खप स्वादाद के उत्पर २००, ३००, ४०० पुट्ट का एक पुत्तक बन सके उत्तरी सादी भागा में उस विश्य को जानने वालों के लिये हिस्तो।

सा० ११-११-५०

स्त्रेश विपिन जीवनचन्द्र मत्रेरी गु॰ प्रो॰ श्रलिनसटन कालेज, सम्बर्द

स्यादाद मत गमीचा पढ्कर ज्ञानन्द हुआ। स्यादाद विद्वात को सभी पद्म

के लोग श्रपनार्वे तभी देश का संगठन शक्य हो सकता है, लेखक के इस

विचार के साथ में सहमत हूँ । कुछ लोग स्यादाद को संशयवाद कहते हैं,

कर बैठते हैं (

श्रमिलाया रहती है ।

परन्तु वास्तव में यह समन्वयवाद है, इस प्रकार का धासार्य धानन्द शकर का श्रमियाय सुक्ते मान्य है। योग्य समीचा करने वाले की प्रस्टेक मरन का निर्णय देते समय दालकी दोनों बाजू दिखलाई देती हैं। श्रीर ग्राधिक सूच्म दृष्टि से अवलोकन करने वाले को तो इसकी अनेक बाजू दिलाई देती हैं । इस प्रकार का सन्यान्दर्शन करने वाले, ऐकान्तिक निर्धाय नहीं दे सकते, यह सर्वया स्वाभाविक है। इनको दही-दूधिया कहने वाले भूल करते हैं और अवलोकन करने बाले की न्याय हिण्ड पर अन्याय

ग्रमेक मतमतान्तरों के बगड में से रहत्य खोज कर सर्वधर्म समभाव श्रीर परमत सहिष्याता शिलाने में स्वाहाद श्रत्यन्त महस्व की सेवा बजा धकता है। इस पुस्तक में शुरू किये सिद्धान्त की विशव और महण्डान्त समीदा लेखक के द्वारा विस्तृत रूप से अनेक प्रकाशनों द्वारा हो, ऐसी

> धीरजलाल पारीरत. ग० मो० रामनारायण चड्डया क्रॉलेज ।

(प्रथम तथा इतीय श्राष्ट्रति से उद्धृत)

### स्याद्वाद क्या है ?

भीन र्शांन के मूलभूत सिद्धांतों में स्याहाद का धान सहत्व का है। यह स्याहाद क्या है। इसमें दो शस्त्र है। स्यात कीर बाद। स्यात का क्यं होता है, कयश्चित, सापेच कीर बाद का अब होता है कयन करना। अपेचा पूर्वक किसी भी कीज का कयन करना। अपोत मिल्ल मिल्ल टिक्लीए से अब-सीज का कयन करना। अपोत मिल्ल मिल्ल टिक्लीए से अब-सीकन करना, यह है स्वाद बाद।

हरेक वस्तु को देखने के लिए एक से कांघिक टाउटकीण होते हैं। साथ हो उन टाउटकीयों से बस्तु सत्य हो, वैसा जो बाद है इसे कहते हैं स्वादनाद।

हरेक वस्तु कामन्त-धर्मात्मक होती है, अतः किसी भी एक दृष्टि कोग्र से निश्चित किया हुआ विधान एकांत (Absolute) सत्य केसे माना जा सकता है ? अतः प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग अपेका से, भिन्न भिन्न धर्मों का स्वीकार करना - एक ही वस्तु में देरों आने काले विकद्ध धर्मों का स्वीकार करना - एक ही वस्तु में देरों आने काले विकद्ध धर्मों का सापेकित्य प्रविकार करना, उसका भाग है, स्थाद्वाद । उदाहरण स्वरूप पर क्वित्र करना, उसका भाग है, स्थाद्वाद । उदाहरण स्वरूप पर क्वित्र कि अपेका से पिता । वाचा की अपेका से प्रति अति माना । यह सम्पूर्ण सत्य है। पिता-पुत्र स्वाचा-मतीजा यह विरोधी धर्म होते हुमेगी भिन्नभित्र अपेका से सत्य है। यह विरोधी देशी आने वाली धर्मों की भी अपेका पूर्वक स्वीकार करना, यह यात हमको स्थाद्वाद करना, यह यात हमको स्थाद्वाद किरस्ताता है।

स्याद्-याद् एक दृष्टि का नाम है, जिसको अनेकान्त दृष्टि भी कहते हैं। यह दृष्टि मतमतान्तरों के विरोधों को मेमपूर्वक दूर करती है। आपसी वैमनाग्य को दूर करती है और पदले में सङ्गठन बल स्थापित करती है।

"विरोधी देरे जाने वाले विचारों का वास्तविक श्रविरोध का मूल दिखाने वाला श्रीर वैसा करके विचारों का समन्वय कराने वाला शास्त्र भी. स्याट-वाव कहलाता है।"

बाला शास्त्र भी, स्याद्-बाद कहलाता है।" वीतराग के खाझानुसार समस्त वचन खपेलाकृत होते हैं। संसार में छ: द्रव्य माने जाते हैं। सभी द्रव्य धरगद (धरपति),

व्यय (नारा) और प्रोट्य (स्थिति) युक्त हैं। अर्थान वे सभी प्रव्य अपने मुक्त स्वभाव से नित्य (प्रृव) हैं तथा भिन्न मिन्न अवस्थाओं की अपेहा से वे अनित्य भी हैं। अर्थान उत्पत्ति और

विभाश होता है। च्वाहरण देखिये। एक सुवर्ण की माला की गला कर उसकी चूरी बनाई, उसमें याला का नाश हुआ, चूरी की उत्पत्ति हुई और दोनों अवस्था में मुवर्ण कायम रहा। आत्मा किसी गति से मतुष्य भव से आया परस्तु जिस गति हुई और आत्मद्रव्य को दोनों में था, कायम रहा।

इस प्रकार एक ही वस्तु में परस्पर विसद्ध देखे जाने वाले, नित्य अनित्य घर्म, सावेद्यरीत्या सत्य हैं। इसी प्रकार दूसरे

१-नोटः-पं॰ सुखलाल जी के तत्नार्थ सूत्र का प्रथम श्रप्याय, पच्ठ ६४।

द्रव्य भी सापेकता पूर्वक उत्पत्ति , स्थिति और विनाश स्त्रभाव

याते सममने चाहिये ।

कोई भी द्रव्य एकान्त दृष्टि से निर्पेत्त उत्पन्न नहीं होता। नारा भी नहीं होता तथा भूव भी नहीं रहता। इस प्रकार किसी भी वस्तु का अस्तित्व अपने अपने द्रव्य क्षेत्र और कात भाव से हैं। परन्तु परहुव्य, परक्षेत्र, परकात, और परभाव की अपेता से नहीं है। इस प्रकार नित्यत्व और अनित्यत्व, सत्य और असत्य आदि अनेक धर्मों का एक ही वस्तु में सापेत्रशैत्या स्वीकार करना, बसको म्याद्वाद कहते हैं।

इंद्रप्रकार के उदाहरणों से सममा जा सकता है कि "सत्य" भारते जो सत्य "सत्य" नहीं है, उसकी खपेका से ''छासत्य" कहा जाता है। इसप्रकार अपेका राष्ट्र से एक ही वस्तु में "सत्य" और ''छासत्य" घटायां जा सकता है। वही 'स्वाहार" है।

ं इस सिद्धान्त के प्ररूपक श्रमण मगवान भी महावीर स्वामी स्वयं हैं। "उत्तर-हिन्दुस्तान में जैन-धर्म", इस पुस्तक के

[8] लेखक श्री विमनलाल जयचन्दशाह एम० ए० ने पुस्तक के ४३

प्रमु में इस प्रकार निया है:-"सजय बेलिहि पुत्र कहता है कि 'जी है वह मैं कह नहीं सकता - और वह नहीं है, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता। किन्तु

सहाबीर कहते हैं कि मैं कह सकता हूँ कि एक टिप्ट से बस्त है और यह भी कह सकता है कि अमक दृष्टि से वह नहीं

rı g संचित्र में कहा जाय तो स्याद्वाद यह जैन तत्वज्ञान का व्यदितीय तक्षरा है। जैन बुद्धिमचा का इससे विशेष सुन्दर शुद्ध

श्रीर विस्तीर्ण प्रमान्त इसरा क्या दियाजा सकता है। इस धिदानत की रनेज का मान जैन-दर्शन की प्राप्त होता है।

माथ बानेक धर्मात्मक है। तथा मिन्न-धिन व्यवेचा से बसमै धिन भिन्न धर्म रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मिट्टी की अपेचा से घट नित्य है, पर्याय ।परिवर्तित) की अपेत्ता से अनित्य है। रह की अपेदा से लाल है आकार की अपेदा से गोल है। इस प्रकार अपेचा दृष्टि से हरेक वस्त में गुण धर्म रहे हुये हैं।

जैन १ दि से कोई भी वस्तु एकान्त नहीं है। क्यों कि वस्त

स्यादादी कौन हो सकता है ?

जो सबा स्याद्वादी होता है वह सहिएगु होता है। वह अपने

खुद के ज्ञान्तरिक जात्मविकारी पर विजय शाप्त करता है। इतना ही नहीं किन्तु दूसरों के सिद्धान्तों पर भी सापेश-चिन्तक होने से. सम्मान की दृष्टि से देखता है। तथा मध्यरण भाव से सम्पूर्ण विरोधों का समन्वय करता है। श्री सिद्धसैन दिवाकर ने येद, सांख्य, न्याय, वैशेषिक और बौद्ध बादि दर्शनों पर द्वाविशिका

की रचना की है और १९४४ मन्यों के र्वायवा महा प्रायर हानी श्री हरिअद्र स्वि जी महाराज ने 'व्यून्शंन समुचय' में व्रांनों की निस्वत्र समालोचना करके अपनी वत्रार श्रीत का परिचय कराया है। इसके खितरिक श्री महावादि, श्री हरिअद्र स्वि. पण्डित श्री बाराधर राजरीत्र तथा महासहीवाच्याय श्री यशोविजय जी खाहि खनेक जैन गीतायों ने वेदिक एवं श्रीत प्रमा मन्यों पर दिल निरंपवी खाहि लिसकर अपनी गुण-पाहिता समन्यय वृत्ति और इसके स्वाह है। इससे स्वष्ट होता है कि स्वाहादी में हन्य की विशासता होती है, गुण-पाहिता होती है और सेश्री की खांअसावा। होती है, गुण-पाहिता होती है और सेश्री की खांअसावा।

दर्शनों की समालोचना करने से प्रकट होता है कि अमुक दर्शन, अमुक नय को स्वर्श करता है, और अमुक दर्शन अमुक नय को स्वर्श करता है, और अमुक दर्शन अमुक नय को श्रिक्ष कर्माणं दर्शन नयसमुहारमक स्वाहाद में गांभतरीत्या रहे हुने हैं। स्वाहार्य हमेरा। सस्यावकन्यो होता है। वह प्रकारन मार्गी की तरह संकृषित मार्गोशिवाला किया करश्रह्मल मनोवृत्ति वाला नहीं होता है। वह सबके साथ प्रेमपूर्यक समन्वय को साधता है। स्वाहार्य का बोलना हमेशा सापेक समन्वय को साधता है। स्वाहार्य का बोलना हमेशा सापेक (हेतु युक्त) होता है। हेतु तो जगत में अनेक ही विद्यमान हैं, कियु उसका बासविक मोलना सापेक होता है। तिरपेक्त वचन में केवल संसार-ध्यन के सिवा और कुछ नहीं है। जैंनों के परम भोगी गीताय श्रीमन् आनन्दपन जी ने पक प्रमु-दुत्ति में कहा है.—

षधन निरपेस, ज्यवहार भूठो फहयो, षधन सापेस, ज्यवहार साचों । षधन निरपेस, ज्यवहार संसार फल, सांमली, श्वादरी, कांई राचो ।"

इससे स्पष्ट होता है कि सापेस वयन योलना, यही हित-कारक है। इस सामान्य भाषा में भी कहते हैं कि "Ask your conscience and then do it," अर्थात पहिले अपनी आत्मा से पृद्धो और तब करो।

थी भीखनकाल जी आत्रेय एम० ए०, डी॰ लिट्० काशी दर्शनाध्यापक काशी दिन्दू विश्वविद्यालय ने अपने एक लेख में लिखा है. "सत्य और उब भाव तथा विचार किसी एक जाति या धर्म वालों के लिये नहीं, बल्कि मनुष्यमात्र का इन पर व्यधि-कार है। मनुष्य मात्र को अनेकान्तवादी, स्याहादी और ब्राह्सा-बारी होने की स्मावश्यकता है। केवल दार्शनिक क्षेत्र में ही नहीं

धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी।

#### द्वितीय-प्रकरण

### स्याद्वाद दूसरे के दृष्टिविन्डु को (Point of view) दिखाता है

स्याद्वार का कार्य पहले ही दिखलाया जा चुका है। "क्रपेना पूर्वक कथन करना यही स्याद्वाद है।" यह स्याद्वाद दूसरे के रुष्टि बिन्दु की दीवने को सिखलाता है।

किसी भी वानु के स्पष्टीकरण में दूमरा क्या कहता है? क्यों कहता है? किस दृष्टि से कहता है? यह जानमा अत्यावरयक है। जैसे वाल की वो वाजुएं होती हैं. वैसे हो हरेक कीज में भिन्न भिन्न दृष्टियों से हम बिलार करेंगे, तभी उसकी संपूर्ण सत्यता की प्राप्त कर सकेंगे। वृसरा मनुष्ट किस प्रष्टिन से कह रहा है, वसका सपूर्ण सत्य सममने के सिवाय हम कभी भी समन्वय करने के ज़िये शांकिशाली नहीं हो सकते। महासा गांभी जो ने स्याद्धाद के सन्वन्थ में कहा है —'जब मैंने जैनों के स्याद्धाद विद्यान्त को सीखा, तभी मुसलपानों को मुसलपान की दृष्टि से कीर पारसियों की वनकी दृष्टि से देराना सीखा है।' इससे सत्य-प्रिय व्यक्ति का यह कर्तेय हो जाता है कि हम किसी बस्तु विशेष के यियय में किसी क्यों से विकद्ध बोलता है, तो वस

नोट—एक पाञारय विदान कहता है—"Key to know man

[ = ] समय क्रोध नहीं करते हुवे शांत चित्त से उसके हष्टिकोण को

स्याद्वादी और न्यायाघीश दोनों एक समान माने जा सकते हैं। जैसे न्यायाघीश वादो तथा प्रतिवादी के बयान सुनकर दोनों के हिएकोण को समभने के याद केस (मामते) का फैसला देता है। वसी प्रकार खाइड्डी भी बिरोधियों के हिएकोण को देखकर उसमें से तरंग निकाल कर थातु थिति का निर्यंच करता है। साथ ही समस्य भी करता है। जिससे न्यायघीश से भी स्याद्वादी एक कदम आगे बदता है।

है जो इसके साथ दिया गया है। यात यह है कि किसी समय छ, खब्दे एक हाथी के पास गये। चनमें जिसके हाथ में हाथी का पैर खावा इसमें कहा, हाथी राज्या के समास होता है। जिसके हाथ

देतने का यत्न करना चाहिये। जिससे सत्य वस्तु स्वतः मालूम हो जावेगी। इतना ही नहीं, सामने वाले के साथ समन्वय भी सिद्ध होगा। स्याद्वादी कभी भी व्यवनी घोरता को नहीं रतेता है। किन्तु बुद्धिगम्य रीति से सामने वाले का ट्रिंधिन्टु सोचता है। त्या इसके पश्चानु ही यह, उस वस्तु का निर्धाय करना है।

में कान श्राया उसने कहा, हाथी सूप के जैसा होता है। जिसके हाय में सूंद शाया, उसने उसे मूसका का रूप दिया। जिसने पेट पर हाय फेरा उसने कहा, हाथी मशक का सा होता है। जिसके हाथ में दांत शाया, उसने कहा, हाथी मशक का सा होता है जीर किस में दांत शाया, उसने कहा, हाथी भी उसने के शाकर जैसा कहा। परिशासत सभी कोया शाया। उसने सभी को वाद-समय उनके पात एक देखनेवाला साया। उसने सभी को वाद-विवाद करते हुए देश कहा कि, शाय लोग मजहा न करें। हाए

सभी अपनी अपनी दिष्ट से सच्चे हैं। क्यों कि आप लोगों में से जिसने हाथों के जिल जिस माग को स्परा किया है, उसी माग को आप हाथों समस्त गहें हैं। किन्तु हाथों के वहुत से अश हैं। जब तक इन सभी अशों का स्पर्श न करें, तब तक संपूण हाथी की आकृति नहीं समफ सकते। बात उन लोगों की समफ में आ गई तथा उनके सतभेद दूर हुए।

साराय यह है कि, बोलने वाला किस दृष्टि से योतता है, ससके दृष्टिकोग्र को देखना चाहिय। इससे युद्धि का भी विकास होता है और वस्तु की वास्तविकता को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी वस्तु को वस्त्व जानने के लिए, उसके सर्भावत सभी खरों को देखना चाहिय। स्वाइंग्य दृष्टि, जिसको को कान्त दृष्टि भी कहा जाता है, यह वस्तु के समस्त वसी का खबलोकन करती है और मिल अपेशा से समस्त वस्तु को देखती है। तत्-पश्चाम वस्तु स्थिति का स्पटीकरण करती है।

स्याद्वादी हमेशा दूसरे की अपेकावृष्टि को देखता है। याद् मैं अवाधित रीति से उसका समन्यय करने का प्रयस्त करता है। अन्य विभिन्न हप्टियों के द्वारा सत्य समन्वय करके, विरुद्ध देखे जाने वाले मतों का समुचित रीति से संगति कराता है। स्याद्वाद का यही परंग रहस्य है। यह वात निम्मलिखित काय-कारण भाष से विशेष रष्ट्र ही जायेगी।

हक्ष्कार्य-कारण के विषय में भिन्न भिन्न एटिकोण विद्यमान सथा प्रचलित हैं। थीढ तथा वैशेषिक दर्शन भेदवादी हैं। इससे वे काय-कारण को भिन्न-भिन्न मानते हैं। इससे वे ''छान्नग

क्षियह विषय सम्मति प्रकरण (प० सुराताल जी वाला के स्तीय काषड, गाथा ४० ५२ ए० ५७ से सद्भूत है।) स्वीकार करते हैं। सांख्य क्योदबादी हैं। इससे ये कार्य और कारण को अभिन्न भागते हैं। तथा इससे वे "सन्" अयोन स्टलित के पहले भी कारण में विद्यामान, ऐसे कार्य की उदावित यतालते हैं। वौद्ध भी कारण में ही कार्य की स्टलित मानते हैं। इससे यौद्ध और बेरोफिक क्याने सिद्धान्त को सिद्ध करते के तिये, सांद्र के तो के तिये, सांद्र के कि त्ये, सांद्र के तिये, सांद्र के तिये सांद्र के तिये, सांद्र के पहले भी कारण में असन् विद्यान के तो उत्यान के तियं पहले भी कार्य है। वैसे ही उत्यान के पहले भी सन्

होने से कारण में कार्य दिग्वना चाहिये। और कार्य सापेज्ञ, सभी क्रियार्थे और सभी व्यवहार कार्य का उत्पत्ति के पहले भी होना चाहिये।" इसी मकार सांख्य भी जापने पज्ञ की स्थापना करने के लिये वैशेषिक और बौद्धों के उपर दोय रखते हुये कहता है कि ' कार कासत् कार्य की उत्पत्ति होती हो तो, मनुष्य को भीग क्यों नहीं जाते, ?!"

ये दोनों रिष्टियां, एक दूमरे को जो दोप देती हैं, वे सभी सच्चे हैं। क्यों कि उनका रिष्टिकीण एकाड़ी होने से दूसरी तरफ नहीं देखते हैं। इस न्यूनना के कारण, स्वामाविक रीत्या उसमें दोप आताहे, किन्तु ये रृष्टिकीण, समन्यय व्यक्त यदि जमाए जायें हो एक्तूसरे में जो न्यूनता है यह दूर हो जायगी। साम ही यह पूरा भी बन जायगी। सम्माहर रिष्ट उसके समाधान में यह कहती है कि जैसे कार्य

कीर कारण मिन्नहें, बेरो ही चामित्रभी हैं। मिन्न होने से उत्पन्ति होने के पहले कार्य जासन है तथा चामित्रहोंने से सन् भी है। यह सत्य, सत्य की क्षपेत्रा से हैं, जयाँन प्रत्यक्ति के तिये प्रयन्त की अपेत्ता रहती है। इसी से उत्पत्ति के लिये अव्यक्त दशा में व्यक्त फार्य सापेत्त व्यवहार संभवित नहीं। इसी प्रकार "श्रसत" है, वह उत्पत्ति की अपेदा से। शक्ति की अपेदा से तो कार्य सत् ही है। अत. प्रत्येक कारण में से कार्य की जलकि को यदि मनुष्य-शृद्ध' जैसी घरधन्त असत् वस्तु की उत्पत्ति का अवकारा ही मही। जिस कारण में जो कार्य प्रकटाने की शक्ति होती है.उसी में से प्रयत्न होने पर वह कार्य प्रकट होता है, दूसरा नहीं। साथ ही शक्ति भी नहीं, ऐसा भी नहीं। इस प्रकार "सत्" और "असत्" धाद का समन्वय होने पर ही, दृष्टि पूर्ण और शुद्ध होती है। उसमें से दोप निकल जाते हैं। अनेकान्त हृद्धि से घट रूप कार्य इस पृथ्वी रूप कार्य से अभिन्न और भिन्न फलित होता है। अभिन्न इसलिये कि मिट्टी में घड़ा पैदा करने की शक्ति है, घड़ा यनने पर भी यह बिना मिट्टी का नहीं होता। भिन्न इसलिये है कि उत्पत्ति के पहते मिट्टी ही थी। घड़े की आरुति अदश्य थी। इसी से घड़े से होने बाला संभवित कार्य भी संभव नहीं था. यानी नहीं होता था।

श्रतः ''स्याद्वाद'' दृष्टि की व्यापकता, सहता तथा वपयोगिता है। इसी दृष्टि से मत-संघर्षण श्रीर परस्पर का वैमनस्य शोत किया जा सकता है। श्रद्यांतिं के स्थान पर शांति स्थापित हो सकती है। जगत के बहुत से मतभेद सम्भवित है, परन्यु वसमें भी यदि सामने वाते का दृष्टिबन्दु देशकर पतांच किया जाय, तो उससे यहुन से फ्लैश क्य हो सकते हैं श्रीर सबके साथ समस्वय की साधना हो सकती है।

्रप्रत्ये ह घर, कुटुम्य, समाजः संप्रदाय कागर इस सिद्धांत को अपनार्ये तो बहुत उत्कर्ष हो सकता है। संसार, में परस्पर वैमनस्य का मूल ही सतभेद है। अहां मतभेद है, वहां विरोध

[ 65 ] है। जहां विरोध है, वहां श्रशांति है। धमन्वय पूर्वक जो कार्य

किया जाता है उसमें शाति ही है। श्रीर "स्यादाद" हिंट का मुख्यतया यही कार्य है कि विरोधी सत्वों से अविरोधी मूल स्रोड कर समन्वय कराना । राजनीतिझ पुरुष भी शासन चलाने में, प्रजा के मानस को पहचान कर विरोध करने वालों ने दृष्टिकील को देखकर और पूर्ण विचार कर यदि शम शासन करे तो दससे शाय और प्रजा दोनों में शांति रह सकती है। "स्याद्वादी" अहंभावी अभिमानी और दम्मी नहीं हो सकता। उसकी सो न्याय और नाति का ही अवलम्बन रह्या है। पंन, पंचायत, महाजन, सहकारी महत्त ये सभी राज्य के संगठन यत के प्रेरक हैं और हैं शांति के स्वरूप भी। यदि वे

विधानपूर्वक व्यवस्थित रीति से चलें तो प्रश्ना का उरकर्प बहुस ही हो सकता है। मनहों के प्रसंग कम होंगे। साथ ही प्रजा का श्रपार प्रव्य कीशें के द्वारा जो नष्ट होता है, यह वच सकता है। परस्पर के वैमनस्य कम हो सकता है और सभी प्रेम भाव से रह सकते हैं। सरकार की ओर से J.P. (Justice of Peace) मनाये जाते हैं, उनका भी यही ध्येय है।

स्प-द्धि-विनद् उत्पर जो लिया गया है वह सामने का दृष्टिधिन्दु देखने के सम्बन्ध में हैं। किन्तु उसके साथ ही साथ हमें अपना भी दृष्टि-बिन्दु देखना चाहिए। इस जगत में क्या देख रहे हैं १ एष्टि वेसी सप्टि। जैसा भी इमारा दृष्टिकीण होगा, बैसे ही पदार्थ हमें मति-भासित होते हैं। शुद्ध मैत्र याला मनुष्य सफेद की सफेद

देराता है। विन्तु पीलिया हो जाने पर उसे सफेर वस्तु भी पीली दीलती है। खतः जीवन पब को विकसित करने में टिए फी प्रधानता है। सट्टच की दृष्टि निर्मल. निर्मां ने तिर्मां प्रधानता है। सट्टच की दृष्टि निर्मल. निर्मां को तिर्मां में तिर्मां की तिर्मां की ते होती है, तब वह प्रतिभाशाली हो सकता है। खीर सामने वाले मनुष्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। जिसका इष्टिकोण पापी, विकारी, श्रविवारी, श्रीवान्येपी खादि हुनुकों से भरा रहता है, वह स्वपर-हानि कारक है। खतः जीवन पय को उज्जवल वनाने का समसे खल्ला मानं यही है कि खपने ट्रिकोण को शुद्ध रक्षरें कीर सुल्य बनाये।

इसके तिए ' गुणानुराग कुलक" प्रत्य का अध्यास करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आह हिट्ट की "सब्जाय" यह भी उपयुक्त प्रत्य है। दुज का बांद जैसे प्रकारा में बद्दा-प्रदृता अन्य में । दुज का बांद जैसे प्रकारा में बद्दा-प्रदृता अन्य में पू पिमा तक पहुँच कर पूर्व प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार प्रयम दिहसे आतम प्रकाश प्रारम होकर बढते बद्दते आठवां हिट में सन्ध्य आत्म प्रकाश होता है। इसलिए जिनको अध्या-रम हिट का विकास करना हो वन्हें इन आठ हिट्यों का पूर्व अध्यास मनत और निदिश्यासन एक विकास करना पाहिए। इस आठ हिट्यों के नाम ये हैं—

१. मित्रा, २ तारा, ३ वला, ४ विप्रा, ५ स्थिरा ६ फामता, ७ प्रमा, तथा =. परा।

#### -दृष्टि बिन्दु पर श्राध्यातम भावना-

है आत्मन्। तू जगत के मनुष्यों के दृष्टिषिन्दु को देखने के पहते, अपने खुद के दृष्टि-बिन्दु को देख कि मैं कहां खड़ा हूँ ? क्या कर रहा हूँ, कहां से व्याया हूँ तथा कहां जाने वाला हूँ तथा मेरा क्या होने बाला है ? इत्यादि धार्तों का विचार कर छ"मधु विन्दु 'का वदाहरण "ष्टि-यथ में राग । तू अपनी आतमा का करवाण कर।

हुआवन रूपी एक वृद्ध है। वस वृद्ध की आयुपरूपी शाया को यो हायों से पकड़ कर एक सांसारिक अनुष्य ताद क रहा है। इस शाया को जागे से, दिन रूपी एक सप्टेर चुंडा जोर पीड़े से रात्रि रूपी काला चूरा काट रहा है। इस शाखा ने उपर संसार को वासना रूपी एक "अनु का हुता" काला हुआ है। उसमें से अनु मरता है, उसी को चारता है। और एस अपुनिवन्दु के स्वार में, अर्थान् विषयों की वासना में बहु जीसफ रहता है। नीचे करक रूपी एक गहरा हु जा है। उसमें क्रीण, सात, साथा तथा कोम के रूप में सींप अजगर सुंह भाइकर बैठे हैं। होकिन विषय पासना में किया नाया उनको नहीं हेवता है।

#### तीसरा प्रकरण

### ''स्याद्वाद'' व्यक्ति विशिष्टता प्रकट करता है।

ष्प्रितानिषत सिद्धेः ॥ (तस्यार्थोधिगमसूत्र ) ।

प्रत्येक वस्तु श्रानेक घर्मात्मक है। क्योंकि अर्पित अर्थात् ष्येचा से तथा अनर्पित अर्थात् दूसरी अपेचा से विरुद्ध—स्वरूप सिद्ध होता है।

आरमा "सन्" है। ऐसी प्रतीति मैं जो सन् का सान होता है, यह सभी चरह से पटिल नहीं होता है। और यदि ऐसा हो तो आरमा स्वरूप की तरह घटादि रूप से भी सम सिख जाय। अपीत् वसमें चेतना की तरह घटाय भी भासमान हो जाय। इससे ब्सका जो विशिष्ट स्वरूप है, यह सिख नहीं हो सकता। विशिष्ट स्वरूप का अर्थ ही यह है कि यह स्वरूप से 'सत्य' और पर रूप से "असत्"। प्रत्येक पक्षार्थ को "अहित" और "नारित" से अवलोकन किया जाय तो हरेक पदार्थ का व्यक्तिविशिष्टपम माल्य हो सकता है। इसके सिवाय कभी भी व्यक्तिविशिष्टपम झात नहीं हो सकता। "अहित" का अर्थ यह है कि वस्तु मात्र अपने स्वरूप से सन् है और 'नारित' अर्थ अर्थ है कि वस्तु मात्र अपने स्वरूप से सन् है और 'नारित' अर्थ का यह है कि वस्तु मात्र व्ययने रूप से ही "सत्।" है। तथा उनमें उसके व्यतिरिक्त दुनियां के मभी जीओं का "नाम्ति-पना!" अयोग् "व्यमन् पना!" है। उदाहरए। के तीं पर देवदत्त बदा है। अव यदि "व्यक्ति" नाम्ति से यानी "दात" जोर "व्यक्ति" से उत्तकों हेरा। म जाय तो उनके जैसे दसरे बहुत से मतुष्य जो बड़े हैं। इनका उसके उसके विश्वप्र हमसे देवस्य का व्यक्तिविश्वप्रम सिद्ध नहीं होता है। परन्तु जब वस्तु को व्यवने स्वयन्त्र में 'मन्" कौर पर रूप में "क्यत्" माना जाय तभी वसका व्यक्तिशिष्ट्य सिद्ध निवाह होता है। परन्तु जास वस्तु को व्यवने स्वयक्ति विशिष्ट्य सिद्ध होता है। पहले कारमा के उदाहरए। से भी यह बात समकाई गई है।

श्रव, जब अनुष्य को ऐसा जात हो कि मैं ज्यक्ति विशिष्ट हूँ सो उसको मास्म होता है कि मैं भी कुछ हूँ। मैं युजदिल, नामहं या निकम्मा नहीं हैं। बल्कि मैं भी बार होनेके लिए स्वित्त हुआ है। अक्षा स्वा से उसके दिल में आये बढ़ने की इच्छा, हिमत और साइम होता है। माननता भी जाएत होती है तथा बहु सदा उसमें और जाएत रहता है। श्रम्य यस्तु भी मैं भी बैसा हो है। घड़ी के एक छोटे और एक बढ़े दोनों चक्की को लीजिए। छोटी घड़ी के लिये, छोटा चक्र उपयोगी होता है यथा बच्चे पड़ी के लिए बड़ा चक्र। छोटी घड़ी के लिय बड़ा चक्र निकम्मा होता है तथा बड़ी चड़ी के लिए छोटा चक्र । कर्यात् ध्य श्रवने चरने स्थान में विशिष्ट हैं। राजा माम का भाविक है और भिचारी अपनी मोपड़ी का। इसी मकार मनुष्य व्यपनी किसी भी महस्ता-कांसाको सममना है, तभी यह पराक्रमी, ज्यमशोल और प्रपति-स्थात है। और उससे उसके आरर्श भी दिन प्रतिदिन चर्या दिशा में गामक करते हैं। एक समय बहीदा के स्थापि श्री महाराज मणाशीगा ने विद्यार्थियों के समन भाषण देते हुये कहा था! ''तुम लोगों ने तुम्हारे झादशें हमेशा उच्च रहाने नाहिये। तुम झाकाश की भीर देराकर तीर लगाओंगे वा वह एक भाइ तक ही ऊँचा आयेगा। माइ के सामने निशाना लगा कर तीर चलाओंगे तो घससे भी कम जायेगा।' इस पर यह सममने का है कि जिनको आगे बदने भी उम्मीद-तमन्त्रा है, व्यहें तो सहा आगे बदने की ही महत्वाकांना रखनी चाहिए। महत्वाकांनियों का जन्म ही विजय के लिए होता है और वन्ही को विजय की माला वरती है।

स्पाह द का भिद्धांत भी मतुष्य मात्र को व्यक्ति-विशिष्ट धना देता है। इससे मतुष्य क्वंव्यशील होता है तथा उसकी धान्तरिक शांक्यों का आदुर्भाव होता है। यही उसे हरेक कार्य में उस्ताहित बनाता है। एक छो कहवी है कि में दासी हूँ। इस मावना से वह कभी शांनी नहीं हो सकते। किन्तु में भी शांनी पने वान् '? ऐसी विशिष्ट भावना रखते याती छो कमी शांनी पन सहतो है। कशिष्त् शांनी न भी धने तो भी दासी से तो उच्च स्थान अवस्य ही प्राप्त करेगी। तात्य्य यह है कि हरेक मतुष्य धाने मन में ऐसा धारे कि में भी छुछ हूँ और यही उसके छागे बहने या श्रेयस्कर मार्ग है। यही मार्ग 'प्याहार' सिद्धांत सिखलाता है। खुप्तिल, हम बीच्य, पुरुषांश्रीम मतुष्यों के लिए तो जात में कोई स्थान ही नहीं, यानि(might 18 light) मिसकी जाती वसकी मेंसा।

#### (२) वस्तु एक होने पर अनेक रूप हैं:---

॥ व्यपितानपित थिद्धेः ॥ (दूसरी तरह से)

तथा

"ने एमं नाएड् 'से सन्य जाएड् । ज मन्ये जाएड् से एमं जाएड् ॥" -"एको मानः सर्वथा चेन टप्टः। सर्वे मानः सर्वथा सेन टप्टः॥ मर्वे मानः मर्वथा चन टप्टः॥ एको मानः सर्वथा तेन टप्टः॥"

("स्याद्वाद" मजरी पुष्ठ (४ से)

भाषोद्घाटन

् प्रत्येक वन्तु स्वरूप से सत् और परस्व से असत् होने से बहु भाव और अभाव रूप भी है।

प्रत्येक वानु स्वरूप से विश्वासन है और पर कप से अविश्वसान है। इनना होने पर भी वासु का यहि सर्वथा आवरूप माना जान सा एक वस्तु के स्दूर्भाव संस्कृष वस्तु की स्वरूप वस्तु असाना पड़ेगा, तथां कोई भी बस्तु अपने रतमाव वाली नहीं मालम होगी। जीद वस्तु का यहि सर्वथा असाव माना जायेगा वी पन्तु मी यो वर्षया स्थास स्थास का स्थास की स्वरूप वस्तु की पन्तु मी यो वर्षया स्थास स्थास की स्वरूप की स्वरूप स्थास स्थास स्थास की स्वरूप की स्वरूप स्थास स्थास स्थास की स्वरूप स्थास स्था

इस है यह सिद्ध होता है कि "पट में बसको होड़ कर सभी बस्त मों का अभाव मानने से घट अनेक रूप सिद्ध होता।"

इससे सिद्ध होता है कि एक पदार्थ का ज्ञान करने के साथ दूसरे पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि वह उससे भिन्न, दूसरे सभी पदार्थों की ब्याइति(अमाव) नहीं कर सकता है।

आगमों में भी वहां है कि, "जो एक नो बानता है वह सब को जानता है और सभी को बानता है वह एठ का जानता है।' बैसे ही जिसमें एक पशर्ष को संव्र्ण रीति में जान लिया है, इसने सब पदार्थों को, सभी प्रकार में जाना है। साथ ही जिसने सब पदार्थों को सभी रीति से जाना है, वह एक पदार्थ को सभी रीति से जानता है।

चजैन दर्शन में एक जगह कहा है कि श्रेतरेन्तु की उसके पिता त्रामणी ने कहा था कि मिट्टी के एक पीड़ की जनने से, मिट्टी की वना हुई मभी यम्तुओं का झान होता है। यह बात भी डम सिद्धांत की पुष्ट करती है।

×

x x x

व्यक्ति विशिष्ट पर श्रद्यात्म मावना

है आत्मग् ! नू अनन्त कान, दर्शन, अनन्त वरिश्र और अनन्त शीर्थधान है । जिससे तेरी शक्ति सामध्ये तुमे दस इपोतों से दुर्लभ ऐसे इस मृत्य भाव को सायक करने के लिये सगा! और सिंगे हुए बरुसिय-जामिश जैसे धर्म को बांच का उकड़ा समफ कर फैंक न दे।

#### प्रकरण--- ४

### स्याद्धाद वस्तु का अनेक धर्मात्मकपना बताता है।

प्रत्येक सम्मु ब्रानन्त धर्मात्मक है, ऐसा स्वाहार बतावा है। इससे विज्ञान को विरोध पुष्टि मिलती है। वशिष, भावान महाबीर के मिलतों का सुक्व कार्यों को इस ब्रासार मेसार का स्वाम करके कुक्त मार्ग की तरफ प्रयास कराने का है, किर भी यदि उसका सहुपयोग किया अग्य, तो वह वयकारिक रीति से भी जात का करवाया कारक हो सकता है। यह नि रीक तथा मिर्बियाद है। यह मुक्त करक धर्मात्मक है। उस मिर्मा सकर कराने कराने समार है। वस में सामा की कराने सामा है, ब्रापने सामा की

व्यपेता से रवसुर भी है।

पक हाथी जैसे आणी को भी कानेक दिख्यों से देखा जा सकता है। इसके गंदर्ग्यत से गद मरता हुआ जब ममुन्य देखता है, तब उसे मताज कहते हैं। दाओं को मुख के बाग देखता है, तब उसे मताज कहते हैं। दाओं को मुख के बाग का गाने की हैंग उसने कारों के बिशाल गाने की हैंग उसने कहते हैं। मुग्रह से सभी काम कर लो हैं। इस प्रदार भिन्न-भिन्न अपेना से देखा जाय तो प्रत्येक वस्तु में क्लेक पर्म गेंद्र हुये हैं, यह बात प्रमुख समझ में जा जायां।। एक ही गेंद्र भी रोटी भी बनती है, पार भी बनता है, पेगर, पुरी यानी कई बोज बनाई जा सकती हैं। गोंद्र में इस सहाई से सनता है, से प्रदार भी कनता है, से प्रदार भी कनता है, से प्रदार मिन्न-भिन्न सकता से कि सम्मान से सिंह हों हैं। में हैं में इस प्रदार भी करता है। से प्रत्ये प्रत्ये प्रदार मिन्न-भी कही है। गोंद्र में इस कार की अनन्त प्रमीतम शास करता।

वर्तमान समय के विज्ञानी (वैज्ञानि ह) जो खागे बढ़े 🧗 यह उतकी रमायन श्रीर सशोधन का परिएाम है। अभी भी वे जैसे जैसे आगे बढ़ते जायेंगे, वैसे वैसे वनको कुछ न एछ नवीनता प्राप्त होगी। क्यों कि बखु सात्र ही अनेक धर्मात्मक है। समार में कोई भी चीज श्रशस्य नहीं है। 'Man can do whatever be likes " नेपोलियन के शहरों में [कहा जाय तो "Impossible word is not found in the Dictionary of the word " अगदीशयन्द्र बसु ने अब बनस्पति में जीव का होना सिद्ध किया, न्य उस विषय क छाजात हेशवासियों की बहुत आश्वर्य हुन्छा। जैन दर्शन में तो होटे यनचों को मूल से ही यह सियलाया जाता है कि पृथ्वी, पानी, यनस्पति, वायु श्रीर अभिन ये एकेन्द्रीय जीव हैं। इतको स्थापर जीव कहते हैं। तथा दो दन्द्रिय, नीन इन्द्रीय, चतुर्थन्द्रीय और पच इन्द्राय को इस ्तो चलने फिरने की किया करें) कहते हैं। इस विषय का सूदम से सूदम वर्णन 'ीन जीवन शाका" में दिया है। इसमें नोई शक नहीं कि डा० जगदोशचन्द्र बोस एक प्रसार वैद्यानिक थे। उन्होंने (1 tachical) रवनात्मक रूप से मिद्ध कर दिलाया, वह उनके अद्भुत बैहा-नि ह झान का प्रमाण है।

स्तर्य, बाडी आदि वैसे देखा जाय तो आभूपण बनाने के कार्य में आते हैं, किन्दु नेंच लोग जब उस पर रासायिनंद प्रयोग कर के एक उसका भारम करते हैं सब उससे हजारों दहें दूर होते हैं स्था मनुष्य को शक्तिय प्राप्त होती है। पानी स्त्रभाव से फीका है, किन्दु उसमें जय शक्तर जाती जाय तो मीठा होता है। पोनू मिलाया आय तो स्ट्रा लगता है, अफीम डाला जाय तो कही की मिला जाता का या तो पही का जाता है। यानो को पीला। लात नेंचाता है। पानो को पीला। लात नेंचाता है आता है। पानो को पीला। लात नेंचाता में डाला जाय तो सहस्त्र मर्थक यस्त्र स्थान स्

में अवेजा हिंह से अनेक धर्म रहे हुये हैं। जिस अवेजा से हम अनु को देगोंने वह बैसी ही दिगोगी।

अभी अभी वैज्ञानिकों ने 'एटम वम' की रहे ज की है, किन्तु वह दिमादमक पापवृत्ति को देने वाली है। उस रे स्थान में अससे रक्षण कैसे हो, ऐमा मोन कर देश को आंधेडवा कैसे मुगरे प्रवास की नगदुकरनी रुमें बहुं. मानवा नमात्र में जितना कैसे, अयांव है ऐमें बाग बहुं बहुं होता का माने नात्र के का और प्रवास को कराया हो। दिमादमक प्रवास से किसी का भी जय नहीं हुआ है तथा होने तात्र माने नहीं हुआ है तथा होने तात्र माने कि जी हुआ है तथा होने तात्र माने कि जा है। अरत में धर्म से जब की पाप से ज्या होने का है। इसकिय आज ससार में मृत्यु देने वाले प्रयास से जो नहीं का है। इसकिय आज ससार में मृत्यु देने वाले प्रयोद से जो नहीं करते हुये, ध्वाने के रच्या रसक प्रयोगों का करता ही श्रेयकर है।

पिज्ञानी जैसा कहिनिश विज्ञान में सन्त रहते हैं, यैसे करियन जोप कीर उन है जैसे अन्य आध्वात्मिक खात्मार्थी, ऋषि, सहिंदी, मुनिगज, सन्त हमेशा खात्मा की रतेज में समत रहते आये हैं। जैसे अन्य बानुहाँ खिन के धर्माक्तमक हैं, यैसे खात्मा सी अनन्त गुण्यत्मक हैं। और इसी से खात्मा से जोट-अंशत रहते वाने ठान, हया, खप, आय, सुबुक्षा, माता, आई ता, सरकात, मुदुक्षता, सरकता, न्याय-निवुखता 'आदि गुण वज्य करने के लिए मुमुल लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। ''आत्म-रनां' के खाने पहा-यत और काल्य कराने के लिए मुमुल लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। 'खात्म-रनां' के खाने पहा-यत और काल्य करनी के खाने भीवित्र-लस्तो तुरुद्ध मात्र है। स्वामी शासतीर्थ एक समय दिमालय पर गये थे। उस समय वर्ष तत्ना निर्मा कि ने लेते वक वक्ती टंकगये। तथा देन तितांत मुस्लु की नोक पर आये। उस समय आजाश के सामने कर ये शेले, Stop. (बन्द हो जाखो)। इसी समय वर्ष वितर गया

क्रोर मूर्य की किरहों निवानन ता या वादल निगोहित हो गये। ज्यव विचार किया जाय कि इसके सामने जर्मनी की "होची जीटर" तोप क्या बीज है। यह ज्यात्म-यल नहीं तो और क्या र्च छ है।

मुट्टी भर हुए। बाले देशबत्मल महातमा गाधी ने मिटिश स ग्राव्य, कि जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं हाता, कहा जाता था, उपनो भी किस प्रकार महात किया। यह आस्म-यल के सिवा दूसरा बया हो सकता है ?

श्रत भनाटनी में भूने नहीं वडते हुए, श्रवना कन्याम मार्ग वीन सा है, उसकी खोज करना ही सच्चा पुरुषर्थ कहा जाता है।

x x x x

### बन्तु अनेक धर्मात्नक है, उस पर अध्यात्म सावना

#### है विज्ञानधन आत्मन ।

मांसारिक वैज्ञानिक, जैसे "सरक्यरी" (पारा) तृतिया चाहि में से निज्ञजी पैटा करते हैं। वेसे सभी सम्या ज्ञान, भन्यक-रार्शन शीर सन्यक चरित्र हारा अपने जास प्रदीप की पकट करते हैं।

x x x x

भगाद्वार के मत से स्वद्रच्य, क्षेत्र काल और भात की खपेता से अभितस्व है और पर द्रच्य, काल, भाव की अपेता से नास्तित्व है। विस्त अपेता से वातु में अस्तित्व है, उसी अपेता से वातु में नास्तित्व नहीं हैं। इससे साम अपेता में विरोध धैयधिकरस्य अनवस्या, मकर, ज्यतिकर, महाय, अप्रतिपत्ति और अभाय, नाम के त्रीप आ नहीं सकते।

## प्रकरण प

# स्याद्वाद वाणी सर्व दृाध्दि का समास स्थान है

स्पादाद शन्द में स्वात् और बाद ये दोनों शब्द २६ हुए है, जिलका अर्थ है वथ चित्र कथन करना। इससे स्यादाद किसी

भी वस्तु के लिये "वस्तु सर्वथा ऐसी ही है," ऐमा नहीं कहता। वह इस प्रकार कथन करता है कि जिससे उनमें से दूसरे की वैठक वह नहीं जाता, इसमें दूसरे की बैठक की भी स्थान मिल जीता है। जैसे कि किसी में बढ़ा कि 'घट नित्य हुं"। तम न्याद्वादी कहता है "स्याद स्वि"। यानी कथेचित नित्य है। इससे घड़ा जी अतित्य भी है, उसनी भी उसमें स्थान मिल जाता है। उसकी बैठक उससे उठ नहीं जाती। इसी प्रकार कोई कहे कि घडा अतिस्य है, तत्र स्थाद्वादी कहेगा. कि 'स्यात्-नास्ति'। कथ-चित् अनित्य है। इससे उसमें से नित्य की भी बैठक उह नहीं जाती। किन्त रसको भी रसमें स्थान मिलता है। तथा घट हो नित्यानित्य है वह उससे प्रमाणित होता है। ससार के सभी पदार्थ सुन रूप से नित्य हैं तथा पर्शय रूप से अनित्य हैं। जीव भी आरमा रूप से जित्य हैं और देह रूप से अजित्य हैं। घट मिट्टी का से नित्य और बाकार क्य से अनित्य है। इसी प्रसार सभी परार्थों के जिए समयना चाहिये।

म्याद्वाद हमेशा एकान्त कथन नहीं करता, किन्तु अनकान्त यचन प्रत्यास्ता है । प्रकारत कथन करने में यस्तु में रहे हुए अनेको दूसरे धर्मों को जानने में एक पर्दा गिर जाता है। एवं उससे युद्धि का भी नाश होता है। जैसे किसी ने कहा: "घडा लाल है" नय स्थाद्वादी कहना है, 'स्थाट्रिस" कथविन लाल है। च्या यदि एकान्त हिंछ की सरह उसमें सपूर्ण लालपन का चारीप किया जाय, तो उससे न्यूनाधिक लाल रह बाली बहुत सी चीजें होती हैं, उस समय क्या कहेंने १ इसी से बस्तु क्यिति का सपूर्ण ज्ञान होता है और वस्तु के अनन्त गुणु धर्म जानने के लिए ज्ञान के दार गुले होते हैं। कोई वहें 'रेती मारी हैं" तब स्याद्वादी कहना है 'स्याद्दिन'' यानी कथचिन भारी है। यदि ऐसा न कहे तो लोहे की रत्ती उससे भी अधिक भारी होती है, उसके लिये वहने का जब मौका आवे तो फिर क्या कहना ? विशेष स्पष्टीनरण के लिये एक स्वर्णका न्द्राम ली किए। यह एक अध्य में द्रव्य है, सर्व अध में द्रव्य नहीं है। क्योंकि आकाश और काल द्रव्य प्रथक है। वैसे स्वर्श द्रव्य भी प्रथक है। चौर यह द्रव्य फेयल परमाराष्ट्रको का समृद्द है। इस प्रकार एक समय में स्वर्ण द्रव्य है, दूसरा द्रव्य नहीं। अन यह स्वर्ण ग्लास पृथ्वी के पर-मागुओं का बना हका है, उसका अर्थ यह हुआ कि सुक्षी पृथ्वी के थातु का विकार है। वह पृथ्वी के एवं अन्य किसी का विकार म्बप नहीं। धातु के परमासु जो का बना है इसका अर्थ यह है कि वह सुवर्ण के परमाग्राओं का बना है न कि लोई के परमा-गाुओं का बना है और मुबर्ण के परमागुओं का बना है तो वह धन्यी शुद्ध है या खदान से निकला है, शुद्ध बिना किये वा है ऱ्या ''अ'' का बनाया हुआ है या 'व'' का ? इसका अर्थ सह है िव वह परमाशु बों का बना है। गिलास के रूप में चना है, घट ज रूप में नहीं धना है। इस प्रकार जैन-दर्शन कहता है कि वस्तु

निश्चित तथा थिरोप सीमा तक 'सतृ' कही जातीहै। परन्तु वह सर्वया 'सत्य' नहीं कही जाती। कोई भी वस्तु के विषय में एकान्त बोलने से उसके गुण् देखने की तरफ दृष्टि नहीं रहती है। इससे उनके अनन्त धर्म देखने का ज्ञान-द्वार बन्द हो जाता है। कहने का तारपर्य यह है कि कोई भी बन्तु एसी ही है, ऐसा बहना योग्य नहीं है। ऐसा भी है, यह कहना उचित है। "ही" अन्य धर्मी का निपेध करता है। ' भी" दूसरे घर्षों को भी अवकारा देता है। सुदर्श गिलास के उशहरण से यह हात हुआ कि वह, कितने दृष्टियों से अवलोका का सकता है। बोई वहेगा कि अग्नि वाहक है,"स्याहादी" कहेगा अदाहक भी है। लकड़ी व्यादि को जलावी है विन्तु आवारा, आतमा आदि अमूर्ग पदार्थों को नहीं जलाता है, अतः वह अदाहक भी है। कोई बहेगा कि 'जीव' और 'घट' दोनों भावात्मक है। परन्तु स्याद्वादी कहेगा, अभावात्मक भी हैं। जैसे. जीव चैतन्य रूप है और रूप आदि गुण स्वरूप में नहीं हैं। यैसे 'घट' रूप आदि पीद्गतिक (मीतिक) धर्म श्रह्म है जिन्तु चैतन्य रूप में नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु धानन्त धर्म वाली है। अतः वह सर्वधा ऐसी ही है, ऐमा कहना उचित नहीं है। जहां यस्तु के अनन्त धर्मों में से दो धर्म भी युगपन् (एक साथ ) भोल नहीं सकते हैं वहां एकान्त बचन 'ऐसा ही है" ऐसा कहना मिध्या है। इसी तिये तो वस्तु के प्रत्येक धर्म का विधान तथा निपेव से सम्प्रतिगत सात प्रकार-शब्द प्रयोगों की अर्थान् सप्तमद्री की रचना शासनकारों ने की है। जिसका संश्विप स्वरूप 'सप्त भङ्गी'' के प्रकरण में दिया गया है।

एकान्त पचन को सर्वथा सत्य नहीं माना जा सकता है। जैसे जीव को एकान्त नित्य माना जाय तो वाल, युत्रा और

ध्यान में लेकर यदि अनित्य कहा जाय, तो वह भी ठीक नहीं है। क्यों कि उसकी सभी अवस्थाओं में आत्मा तो रहा हुआ है. को नित्य है। इसी प्रकार वस्तु को एकान्त निस्य किया एकान्त अनित्य न कहते हुए, उसको नित्यानित्य कहना यही उचित है। कोई भी वस्तु सर्वधा ऐसी ही है, इसप्रकार स्याद्वादी नहीं कहता। एकान्ती इमेशा संकुचित विचार याला होता है और अनेकान्ती भदा विशान यन का होता है । एकान्ती सदा ही अपूर्ण है, जबकि अने कान्ती सम्पूर्ण है। अतः अनेकान्त इष्टि-युक्त यनना ही हित-कारक है। किसा भी इष्टि में "स्यात्"लगान से अनेकान्त इष्टि चनजाती है। और जब दृष्टि अनेकान्त चनती है तब वह विशाल श्री (गम्भोर सागर जैसी वन जाती है। समुद्र के नीचे जैसे रतन हैं और सरोवर पर जैसे पशु-पत्ती आकर के किल-किलाइट करते हैं और जल का पान करते हैं, वैसे स्याद्वाद हं ह भी गुण रक्ती का धारण करती है और गुणी जन उसके बाशय मे आकर के उपके गुणामृत का पान करता है। यही प्रभाव "स्याद्वाद" दृष्टि का है। कतः गुणका मलुष्य को हमेशा स्याद्वाद दृष्टि प्रहृण करनी चाहिये। यहाँ कहने का आशय है।

N 2 X

e X

"स्पाद्वाद" में सर्व दृष्टियों का समास स्थान है उस पर श्रद्धारन भावना

दे जातमन् ! संसार सर्वधा जसार है, ऐसा नहीं गानते हुए हुए पर्मार्क काम और मोज इन पुरुपाओं से संसार को सारभूत बनाते। वर्षोक्ति वस्तुमात्र ज्वनन्त्र गुलात्मक है। और हे जातम् । रू., पर हुल भंजन बन, जिससे वेरे आश्रय में बहुत से हुन्धी जीव जातर शान्ति आह करें। मू हाज, दर्शन, चरित्र 'इसनीन

शब्द-ज्ञान और घ्रपेथा ज्ञान शब्द ज्ञान में यदापि विचारने की आवश्यकता होती हैं. किन्तु खति सहवास से उसमें कठिनना माल्म नहीं होती। क्रान हिया अपेश्वा ज्ञान तो विचारने के लिए मुख्य और विशेष रखता है। अतः उममें विकटता मान्नम हो, या स्यापालिक है। परन्यु शहरु-ज्ञान जैसे अभ्याम-परिचय के लिए सरल होता है, येन अपेचा अधना , नयों का अध्यास भी यदि निरन्तर रका जाय, हो यह बामानी से थोड़े समय में जान

दर्शन आदि जवाहरात दे सकें।

नीयर हो सहता है।

न्रत्न की प्राप्त कर; जिससे चेरे पास आने वाले की प्रशा

## प्रकरण---६

## स्याद्वाद में सभी दर्शनों का समाधान है

संसार में सभी पदार्थ (जह तथा बेतन) सत , असत रूप, नित्य अनित्य और सामान्य विशेष रूप हैं। सम पदार्थी की यथास्थित रूप से समभने से जीव वस्तु का पूर्ण और सत्य ज्ञान होता है। जैन दर्शन किसी भी बात को एकान्त सस्य या एकान्त असरव, एकान्त नित्य और एकान्त अनित्य एवं एकान्त सामान्य या एकान्त विशेष नहीं कहता । ृष्यम्तु यस्तु मात्र सत्-असर्ग्-नित्य-अनित्य श्रीर सामान्य विशेष इस प्रकार उभय रूप है ऐसा कहता है। तथा विना सत्य का असत्य, विना तित्य का अभित्य और बिना सामान्य का विशेष भी नहीं है, ऐसा मानता है। अर्थात् अभय रूप गानता है। जी सत्य है उसकी भी व्याख्या ठीक ठीक समम्तने की आवश्यकता है। इसके लिये तत्वार्थ सूत्र में कहा है. ''श्रत्मादृब्ववधीव्ययुक्तम सत्"। यानि को सत्पाद, व्यय और प्रीव्य इन तीनों से युक्त अयोत तदात्मक है वह "सत्" कहा जाता है । मतलब यह है कि वस्तु उत्पन्न होती है, उसका व्यय होता है और उसका सत्व (मूल-पदार्थ) कायम रहता है। इस "श्रीपदी" को सिद्धांत कहते हैं। असकी रवना स्वज्ञान के परवरा के अनुसार आवान महावीर के परवात श्री गणधरी ने (उनके मुख्य शिष्यों ने) की है। वे वरम सुत गीतार्थी होने से इस सिद्धांत की सत्यता और सर्वोत्तमता में शङ्का की कोई जगह नहीं है।

संसार के सभी पदार्थ मन-बसन् रूप, निश्य-ब्रिनिश्य और सामान्य विशेष रूप हैं उन सबका समावेश महाहानी पुरुषों ने हो नयों में दिया है। (१) इच्यार्थ नय (६) पर्वायाधिक नय। सात नयों का वर्णन हम बागे बरेगे। उनमें वे दो नय द्रव्यार्थिक बौर परियार्थिक मुख्य है। वस्तु न्यिति का चवर्ष और मपूर्ण ज्ञान समभने के लिये जन महावियों ने मात नयों की विचार श्रेषी उत्पन्न की है।

हिसी भी वस्तु का रन मात नवीं हारा अपलोकन करने से उमरा सव्य और वयास्थिति द्वान प्राप्त होता है। यानव में स्वार देखा जाग तो यह युद्धि कक का खकाना पक है। नव एक विशेष के को है। मिल्क यो कहना चाहिए कि किसी भी वस्तु का वयार्थ कीर सव्यो कान वताने चाला यह एक आहना है। जैन दर्शन हैं यह श्विद्धात चहुत यथा ग्रहस्व रसता है। मातों नव एक द्वार की अपना से सर्वश्चित हैं। निरपेत्त हो सो वह विश्वा है। अने पाई स्वार्थ करते हैं। जैन धर्म का मानना हैं। सानों नव से जिन-वाणो सिद्ध है। और को वान कमें से सिद्धा है। सानों हैं। सान वाह कहा जात है। सान को वान कमें से सिद्ध होता है वह स्वार्थ कहा जात है।

क्षत्र हम द्रव्याधिक और पर्निर्धिक नय के विषय में निपर

म्कर्गे।

् नित्ययस्वयसम्बद्धः, त्रिसेस पत्थारमून वागरणी । द्व्यित्स्मो य पञ्जवसम्बो य सेसा वियप्पापि ।।

(सन्मनि प्रवर्ष)

र्र्यात् तीर्थकरों के वचनों का सामान्य और विशेष रूप शियों का मूल प्रतिपादक, इन्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय हैं। बाको के सब नय इन दोनों के ही भेद-हैं।

द्रव्यार्थिक नय तीनों काल में स्थायी ऐसे एक ध्रुष तथ्य को देखता है। उसकी दृष्टि में त्रैकालिक भेद कौसी कोई वस्तु नहीं है। पर्यायार्थिक नय, इन्द्रियगोचर प्रत्यक्तप को ही में निकार करता है। इसलिये उसकी दृष्टि से तीनों काल में स्थापी ऐसा कोई भी तस्त्र नहीं है। यह नय सिर्फ वतमान काल में देरा जाने वाला म्वस्प को ही मानता है। खत: उसकी दृष्टि में "अतीन और अनागत" संबन्ध से रहित सिर्फ वर्तमान यन्तु ही सत्य है। उसने मत से प्रत्येक च्रुष्ट में इस्तु भिन्न मिन्न है।

"प्रचाधिक" छीर 'ज्यांवाधिक" दोनों नयों की साये इ दिष्ट पांचु का संपूर्ण स्वरूप ममझती है। खतः पूर्ण और पदार्थ है। तथा इन्दाधिक खीर पदार्थ है। तथा इन्दाधिक खीर पदार्थ है। तथा इन्दाधिक खीर पदार्थ है। तथा हिए से से खी विचार फरित होने हैं वे वधार्थ हैं। गैसे कि आसा के नित्यार फरित होने हैं वे वधार्थ हैं। गैसे कि आसा के नित्यार के नित्य में वह अपेना दिशेष में नित्य भी हैं और खीत्र भी। मर्चार्य के विचय में वह कथिन मुन्त और कथानित भी है। गुद्ध के विचय में वह कथिन मुन्त और कथिन अमूर्त भी है। गुद्ध को विचय में वह कथिन उद्धापन अमुर्त भी है। स्वाप्य कम् देव स्वाप्य में द्वार कथिन अध्यापक और कथिन आदावन आदावन आदावन और कथिन कोर क्यांविस्त कोर कथिन कोर क्यांविस्त कोर कथिन कोर कथिन कोर क्यांविस्त कोर कथिन कोर कथिन कोर क्यांविस्त कोर कथिन के स्वाप्य के विषय में स्वयं के दिया में स्वयं करिया कोर कि स्वयं के स्व

द्रव्यार्विक सब की दृष्टि अमेदनामी है। तथा पर्यायाधिक नव की दृष्टि मेदनामी है। नित्य, मन और सामान्य का समायेरा द्रव्याधिक नय में हो सकता है। तथा अतित्य, असन् एवं विशेष का समायेरा पर्यायाधिक नय में हा सकता है। ये दोनों नय, द्रव्याधिक तथा पर्यायाधिक एक दूसरे की अपेना का कि रहते जैसे लगड़े पैर से चल नहीं सकते वैमा हो एकात मार्ग है। क्योंकि उससे चलु का अपूर्ण क्ष्मण्य जात नहीं होता है। मेती खला अलग होते हैं। उस समय उमकी कोई कीमत मही होती। किन्तु कमको एकप्रित करके जय हार यनाया जामा है, तथ उस की सन्वी कीमत होती हैं तथा नभी वह काभूपणांव में भी गिना जाता है। इसमें एकात मार्ग वहां पथक प्यक मोनी औसा है। और अनेकांत मार्ग गुक्तवस्त्री के हार जैसा है।

यम्तु मात्र सत्-श्रास्त रूप है। श्रार्थान् सन् असत् अभयस्प है। इन होनों का एक दूसरे के साय ऐसा निकट का सम्बन्ध है कि वह एक दूसरे के विना कभी रह नहीं सकता। जैसे महुष्य ने बाल-पन में जो कराम आवश्या किया होता है, उसकी जपानी में यह पश्याताय करता है। इससे देशा आवश्या नहीं, हमके लिए प्रयत्न करता है। इससे देशाआ मकता है कि हुट्यें श्रीर प्रयोग क्षेत्री काओं में सम्बन्ध महारी है। स्थेरित प्रयंग की की काओं में सम्बन्ध महारी है। स्थेरित प्रयंग श्रीनों काओं में सम्बन्ध महारी है। स्थेरित प्रयंग श्रीनों काओं में सम्बन्ध महारी है। स्थेरित प्रयंग श्रीत प्रयंग का मात्री से सम्बन्ध में स्थान स्थान मात्री से कुद लोग ऐसा आवश्य करते हैं कि जैनों एक वस्तु में "असत्" और सन्ता प्रयोग मात्री हैं। स्थान्त हैं है। श्रीत हरे में में में स्थान हैं। स्थान है। स्थान है। स्थान समक्त का है। स्थानि कि जैन सिद्धान्त वस्तु को सन्त् मात्रता है। स्थानि की समक्त का है। स्थानि की सिद्धान्त स्थान का है। स्थानि की स्थान का है। स्थानि की स्थान का है। स्थानि की सिद्धान्त स्थान की स्थान स्थान की स्थान स्थान की स्थान की स्थान स्थान की स्थान स्थान की स्थान स्

उदाहरणार्थ, मिट्टी का घड़ा द्रव्यरूप से मिट्टी का है। वह अन्त रूप नहीं है। क्षेत्र से यह काशी का बना दुआ है, क्षण न का यना हुआ नहीं। काल से वह शसन्त ऋतु वा यना हुआ है। रारत ऋतु का नहीं। भाव से वह लाल ग्झू का है, हर रङ्ग का नहीं। एक पदार्थ में सन और असन है और नहीं है, दोनें धर्मों का सिद्ध होना है। इसी फारा वश्तु मात्र रह रूप से सत्य है और पर रूप से सत्य है और पर रूप से असत्य है। अर्थात् स्वन्द्रव्य, स्वस्त्रेत्र, स्वकाल और स्व-भाव से सत्त् है और पर-प्रक्य, पर-क्ल, पर-काल और पर-भाव से असन् है। इसमें टरुडा और वस्प्तात की कोई बात महीं। यह एक दूसरे के गुलभं की बात नहीं है। हिन्तु वह तो बातु का सत् अर्थात् अर्थात् असित्व और असत् अर्थात् नहित्व सित्व की सात्त है।

बरतु जो सत् और असत् रूप है उसमें सत् का स्वस्प जानने की अति आवश्यकता है। इसके विषय में भिन्न-भिन्न मतों की मान्यतायें भी भिन्न-भिन्न हैं। इस सम्बन्ध में पंठ सुखताल भी ने तत्वार्थ सुन्न के पृष्ठ २२४ में जो उस्लेख किया है उसना अवतरण यहां देते हैं।

'कोई दर्शन सम्पूर्ण पदार्थ को (मझ) को केवल धुव ही (नित्य) मानता है। कोई दरान सन् पदार्थ को निरम्बय, चिएक (नित्य) मानता है। कोई दरान सन् पदार्थ कोई दरान सेत तत्व-एस सन् केवल पुव (छुटस्थ-नित्य) कीर प्रकृति तत्वक्त सन् के परिणामी (नित्या-नित्य) मानता है। कोई दरान क्षनेक सन् पदार्थों में से परमाणु-काल, आत्मा खादि छुळ सन् वत्वों को छुटस्थ-नित्य और घट, वक्त आदि छुळ पदार्थों को मात्र प्रत्याद की अपेट स्वयं रील ( क्षनित्य) मानता है। परन्तु जैन दरोन का मनव्य सील ( क्षनित्य) मानता है। परन्तु जैन दरोन का मनव्य सीन् केवियय में वर्षु क सन् मत्वेच सन् केवियय में वर्षु क सन् मत्वेच सिन्न है।"

दूसरे दर्शन मानते हैं कि जो सत् वातु है, वह केवल पूर्ण रूप में फुटस्थ नित्य अथवा केवल निरन्वय, विनाशी श्रथवा उमका ख्रमुक हिस्सा कुटस्यनित्य और ध्रमुक भाग परिणामिक स्रथंया उसका कोई हिस्सा केवल नित्य और कोई हिस्सा केवल स्रतिस्य मानते हैं। परन्तु उनकी ये मान्यतार्थे योग्य नहीं है।

्रांतर भाग्य दें। उत्तर प्रश्नात क्षेत्र क्

एक छारा ऐसा है जो तीन काल में शादवत है और दूसरा छरा सदा अशास्त्रत है। शादवत छरा के कारण से प्रत्येक वस्तु धूमा-

तमक (सियर) कीर काशास्त्रत काश के कारण से उत्पाद क्याय कात्मक (कास्मिय) कही जाती है। इन दो कांग में से किसी पक एक तरफ इष्टि झाने से और दूसरी तरफ नहीं जाने से वस्तु केवल रियर रूप कायश केवल कास्मिर रूप मालूम होती है। किन्तु दोनों कांगों को तरफ दिए डालने से वस्तु का पूर्ण कीर यथाय स्वरूप मालूम होता है। इस प्रकार पदि सन का बास्तविक स्वरूप सममा जाय तो फिर किसी मकार की चवा, दोका या उपेता को स्थान हो नहीं रहता। इतना ही नहीं, किन्तु उससे सवके साथ समन्यर भी हो, जाता है और कोटी-छोटी एक-एक कहियों के सिकान से एक जाता है कीर कोटी-छोटी एक-एक कहियों के सिकान से एक

श्रीर यह जो जगत देखा जाता है, वह किसी ने यनाया नहीं है। वैसे यह शून्य से भी उत्पन्न नहीं हुआ। वह अनादि काल से चला आया है, चलता है, तथा चलता रहेगा। वह अनादि, श्रानन्त है। उसके अन्दुर रहे हुये सभी पदाये, जड़ और चेतन,

भन्धी में हमेशा के लिए वंध जायेंगे यह निश्चित है। स्याहार किद्धान्त इस प्रकार एक सज्जन-मित्र की हैसियत को पर्ध

करता है।

स्ताद-च्य और ध्रु बुयुक्त हैं। जगत में कुड़ भी नया उत्पन्न नहीं होता तथा न उसका समूल नारा होता है। पदार्थों का जो रूपा-तर होता है उसी का अर्थात पर्याय का नारा होता है। वस्तु का म्लतरण को हमेशा कायम रहता है। क्षेत्र महात्मा गांधी जी स्था-हात के सिखान्त के विषय में अधिमाय देते हुँये कहते हैं, 'चह जगत परिवर्तनधील है। फिर मुमें भले ही कोई स्थाहारी कहें। स्वाय-ईरार ने बनाया," ऐसा कहने वाले का अपहास करते हुथे कहते हैं कि 'ऐसा कहने वाले घोड़े के आगे गांड़ी रसते हैं।" फिर कहते हैं 'धरमेश्वर ने जनाव यान्या स्था किसी स्थान पर राड़े रहकर ही बनाया होगा, पानी होगा। पांच किसी स्थान पर राड़े रहकर ही बनाया होगा, पानी होगा। पांच मूत भी होंगे। तब ईरवर ने बनाया क्या ?" संजित में कहा जाय तो यह जगत किसी ने बनाया गहीं है, वह अनादि काल से का आशा है।

क्ष , जैन-तरव-सार-सारांश इस नाम को मैंने पुस्तक लिखी। उसमें स्वाहाद के लिये तरवह पुरुषों ने को अभिनाय दिये हैं, ये दिखलाये हैं। उसी में से यह लिया गया है।]

 स्वतनी हरती रानता है तब तक उस छाया की हरती भी सापेव टिट से सन्ती है। जगत को वस्तुये यह मत्य परार्थ की अपूर्ण तस्त्रीर हैं। यह ठोक है, परन्तु यह मृतन्त्रार्थिका जैसी आभास मात्र नहीं है।" इससे जैन दरान मत् परार्थ का लज्ञ् ए "उरात द्यय थी। श्रुवे" मानता है, नह अनुनद्य भट्य है, ऐसा अनुमन् में कार्तमा । इससे भी मत्यर्थ में देश्ता जा सकता है कि कोई भी क्या एकान्त मानने से उनका सन्दार्ग स्वरूप देवा नहीं जा सकता। हिन्तु जब उसकी अनेकान्त टिष्ट से अवलोकन करेंगे, तभी यह सत्य क्य में देवा जा सकैगा।

## सामान्य त्रिशेष

श्रव सामान्य विशेष के विषय में हुछ देगें । जैन-दर्सन 
मामान्य विशेष वो पदार्थों का भर्म सानता है। उसको स्वतन्य
पदार्थ नही मानता। धर्मी से पम कभी जुदा नहीं हो सकता
भर सामान्य और निशेष को को परार्थों से काता मानते हैं
उनकी मान्यना योग्य नहीं है। क्योंकि सामान्य विशेष पदार्थों
में श्रमिम रूप से हैं। जैन टर्सान के अभुसार सामान्य विशेष,
यह पदार्थों का भरभार है। अ्योंकि धर्म पर्भो का एकान भेद नहीं
है। सामान्य विशेष को पदार्थों से मवदा भिन्न सानने से एक
बानु में नामान्य निशेष नव्या क्षेत्र मानान्य विशेष,
पदार्थों योद सामान्य विशेष एक्स हो जायेंगे। इससे होनों है
एक पा अभाव सानना पहेला। उनसे तो सामान्य विशेष का
पदार्थ भी नहीं वन सहिता। उससे तो सामान्य विशेष का
पदार्थ भी नहीं वन सहिता। इससे तो सामान्य विशेष का

विशेष को जो लोग पदार्थों को भिन्न मानते हैं श्रीर निरपेत्त मानते हैं, यह उचित नहीं है।

सामान्य, यह विशेष मे ज्ञोत-प्रोत है। तथा विशेष, यह प्राप्त सामान्य की भूमिका के उपर ही रहा है। जात वरत मान अविभाग्य, ऐसे सामान्य विशेष उभय रूप सिद्ध होता है। व्यात वरत वरात स्वाप्त प्राप्त मानान्य के भूमिका के उपर ही रहा है। जात वरत वराद सामान्य हे स्वाप्त विशेष हो हता ही परेगा। परिष्ठाम यह ज्ञायेगा, कि सुवर्ण के कुरहल, चुड़ी, बंगुठी ज्ञादि धाकरों को विवार तथा वाणी में से दूरकर कवल स्वर्ण ही है, इतना ही व्यवहार करना पड़ेगा। ज्योग किता भी चीज की आकृतियों का हमें विवार को के ने सामान्य केवल विशेष को मोनेंग, तो सवर्ण के विवार को स्वर्ण के व्यवहार करना पड़ेगा। विशेष हो से सामान्य केवल विशेष को मोनेंग, तो सवर्ण के विवार हमें लाना पड़ेगा। किन्तु ज्ञानुभव से यह वात सिद्ध नहीं होती। क्योंकि कोई भी विवार या वाणी मामान्य या नेवल विशेष का ज्ञावलस्वन सेकर स्टरज नहीं होता। इस पर यह स्ति होता। है कि ये दोनों सिज हैं। फिर भी परस्य छस्ति भी है।

सामान्य विशेष की तरह वाचक और वाच्य का सम्बन्ध

भी भिन्नाभिन है

तैसे घटादि पदार्थ सामान्य विशेष रूप हैं, वैसे "वाचक और वाज्य' श.द भी सामान्य विशेष रूप हैं। क्यों कि शब्द (बाज्य ) और अर्थ (बाज्य ) का क्यिब्रित तारास्त्य सम्बन्ध माना है। महान बिद्धान खुत ज्ञानी श्रीमद्द अद्रवाह स्वामी जेने भी कहा है कि "वाचक-नाज्य से किस भी हैं और अमिन्न भी हैं।" जैसे छुरी शब्द के कहने के समय बोलने वाले का सुरा और सुनने वाले के कान कृटवे नहीं हैं। अनि शन्द के

योतने से कोई सलता नहीं है। लड्डू कहने से किसी का सह नहीं भरता। श्रत इससे स्पष्ट है (के वाघ हसे वाच्य भिन्न है।

शब छुरी शब्द बोलने से छुरी का झान होता है, अग्नि का नहीं। अग्नि से अग्नि का बोध होता है अन्य किसी का नहीं और तहू कहने से लड्डू का हो बोध होता है अन्य किसी का नहीं। इस टिए से सी "बाचक और बाच्य" सिस्र हैं।

विकल्प से राज्य करपन्न होता है सथा शब्द से विकल्प । इससे इम देख सकते हैं कि शान और विकल्प का कार्यकारण सम्बन्ध है। फिर भी शान्द अपने अर्थ से भिन्त हैं। अप हम नित्यानित्य सम्बन्ध पर शिचार करेंगे। डीप इ से लेकर आकाश पर्यन्त समी पदार्थ नित्यानित्य स्वभाव वाले हैं। कोई भी परार्थं स्याद्वाद की मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता। जैन वर्रान समस्त पदार्थों को छत्पाद, व्यय और धीव्य युक्त मानता है। उदाहरण-दीपक पर्याय में परिखित तेज के पामागुओं के समाप्त होने से या हवा लगने से दीवक गुल हो जाता है तो भी वह सर्जया अनित्य नहीं है। क्योंकि तेज से परिमाण अन्य-कार रूप पर्याय में पुर्यन्त द्रुड्य रूप से विद्यमान है। इसमें परले की आकृति का नारा और नयी बाहतिकी नत्पत्ति हुई है। इसमें शीप क की अनित्यता कैसी रही ? इसी प्रकार मिट्टो का घड़ा बनाने के समय कोष शिवक आदि मिन्न मिन्न आर्टनियां यनती है। परन्तु अभर्मे मिट्टी का अमान हात नहीं होता। मिट्टी म यस देखी जाती है।

इस प्रकार दीपक में हम नित्यत्व और श्रनित्यत्व टोनों पर्म देखते हैं। जैसे नवका श्रनित्यत्व साधारण है बैसे नित्यत्व भी साधारण सिद्ध होता है। हुद्ध दर्शन वाले अन्यकार को अकाश का अभाव कर मानते हैं। इससे यह सिद्ध होना है कि अन्य क्रंट कोई स्वसन्त्र पदार्थों नहीं किन्द्ध प्रकाश का अभाव मात्र है। इससे वे दीपक को निस्य नहीं मोनते। किन्दु यह ठीक नहीं। क्योंकि अन्यकार मी प्रकाश की तदह स्वसन्त्र हुन्य वह डाइनाल का पर्याय है। दीपक और चन्द्रमा का प्रकाश जैसे चाश्चप (बन्द्र से देवा जाय वैसा) है वैसे तम (अन्यकार) भी चान्नुप है। तथा अन्य वैसा) है वैसे तम (अन्यकार) भी चान्नुप है। तथा अन्य वैसा) है वैसे तम (अन्यकार) भी चान्नुप है। तथा अन्यकार स्पर्श स्वात होने से स्पर्शना भी है क्योंकि उसका स्पर्श सीत है। पुद्दाकों के सक्षण बताते हुए नव-वस्व नामक प्रन्थ की व्याहर वी गोवा में कहा है कि-

सद्यव्ह यार उन्होन्न, पमालायातवेहि ऋ । वन्नगम्य रसा फासा पुग्वसाया तुसक्स्या ॥

याति, राज्य, अन्यकार, प्रकाश, प्रभा, आया आतम तथा पर्ण, गन्ध, रस और स्पश ये पुद्गल के लक्षण हैं। इससे सिद्ध होता है कि अन्यकार भ। स्वतन्त्र द्रव्य है और वह भी पुद्गल का प्योग हैं।

इक्ष दर्शन कार श द को भी, आकाश का गुण मानते हैं। वह आकाश इसुमन्वत है और वन्न्या के पुत्र जेसा है। जरा सोपने की बात है कि आकाश अस्ती है और अस्ती का गुण रूप केसे हो सकता है। अब तो रेडियो, प्रामोफीन, टेलीफीन, प्राप्त केसे हो सकता है। च्या तो रेडियो, प्रामोफीन, टेलीफीन, प्राप्त केसे हो। वित्त का प्राप्त करा दिस्ताया है कि राज्य पुराल है। यदि शब्द-स्ती पुराल नहीं होता तो पकड़ा कैसे जाता ? परमाणु दो प्रकार के होते हैं—रथूल और सुरम। सुरम परमाणु क्षेत्र को से देश नहीं सकते। हा दिव्यज्ञात से वह देश जा मकता है। इसी प्रकार यह भी पुराल है। किन्तु वह तेन का अभाव नहीं।

स्याद्वाद्व संशयशाद नहीं है।

्रवाहाद यह संशयवाद है परन्तु निरचया। सही है,'' ऐसा कहने जाले स्वाहाट के सिद्धान्त को नहीं सममे। मैं कई बार बतला चुका हूँ कि स्याद्वाद प्रत्येक पदार्थ को मिनन भिन्न अपेल्। से और विभिन्त इण्डि से देखने की कहता है। कोई भी वस्त यदि निश्चत रूप में समक्त में न आये, तो वह सराय है। जैसे कोई मतुष्य अन्धकार में रस्त्री को देखकर सांप की कराना करे या अन्यकार में किमी ठठे ब्रुल को देखकर महुष्य की कराना करे तो वह सराय कहा जा सकवा है। किन्तु स्याद्वार वो एक और एक दो, दीप नकी श्योति की तरह स्पष्ट है। क्योंकि कोई भी वस्त अपेदा ''अस्ति'' है, यह निरिचत है और किसी ध्यवेद्वा से 'नारित' है, यह मी निश्चित है तथा एक समय एक रूप में 'नित्य' यह भी निश्चित है। इस प्रकार एक पदार्थ में भिन्म भिन्न धर्मों का सम्बन्ध बैठाना हो, स्याहाद है। किन्तु वह सरायबाट मही है। पिता की अपेदा से एक बादमी पुत्र हैं, यह कोई इन्कार नहीं कर सकता। वैसे ही पुत्र की व्यवेशा से पिता है इसे भी कोई इन्यार नहीं कर सकता। व्यक्ति एक होते हुए भपेका से विता भी है और प्रत्र भी है। यहा विता होगा या उन एसा संशय कोई नहीं करेगा।

स्याहाद में सर्वदृष्टि का समाधान है

है आत्मन् ! स्वाद्वाद सिद्धात जो कि धर्म की धुनियाद पर स्वदा है, उसकी आध्यात्म मानना क्या लिए ।

किसी भी दृष्टि को जब 'स्वान्' शाद लगाय। जाता है, तय यह सम्यक् दृष्टि बनती हैं। और नसका मिध्यत्व आसान दूर होता है। जो सम्यक् टब्टि जीव है उसका द्वरय इस तरह उदार यनता है कि वह सभी विश्व को समान सममता है। उसको न तो किसो पर राग है, न किसी पर होप। उसके लिये मान और सपमान, निम्बा और स्वृति सभी समान है। परपर और स्वर्ण भी ममान हैं। ऐसे अम्बन्द्र ट्रिट जीव ही इस सक्षार सागर से पार उतर जाते हैं। ये हमेशा धर्म में सहीन रहते हैं। इसलिये ही स्वद्वाद एडिट महस्य करने की त्रमु ने ब्याहा हो है।

इसका विशेष निश्चय करने के लिये खाईसा और स्याद्वाद के सिद्धांत का कितने निकट का सन्यन्य है इसे खरा देखिये।

श्री विमत्तलाल जयवन्द्र शाह एम॰ ए॰ ने 'अत्तर हिन्दुः स्तान में जैन धर्म' नामक पुस्तक के पृष्ठ ४४ में जी बहारा किया है, उसको देखने का में बानुरोध करता हूँ।

इस प्रकार यदि खाईसा, यह जैन धर्म का मुख्य नैतिक गुण-विरोप माना आय तो 'स्याइन्द' जैन खभ्य स्मवाद का बाहितीय क्ल्य मिना जा सकता है। तथा सारवत अगस का कभी ऐसे सम्पूर्ण प्रेरवर को स्वटट निपेध करके जैन धर्म कहता है कि हे महुद्ध | दें खपना हो मिन्न है। इसो सरेश को ध्यान में रखकर ही जैन विषि विधानों की स्वता हुई है।

नीट—"द्रव्यार्थिक-नव" की अपेचा से वह वस्तु नित्य, सामान्य, अवाच्य और सन् है। तथा 'पर्यायार्थिक-नव' की अपेचा से 'पर्यायार्थिक-नव' की अपेचा से 'अनित्य, विशेष बाच्य और असत्य है। इससे नित्यानित्य वाद, सामान्य विशेषवाद, अभिलाष्य अनभिलाष्य तथा सन् असन् वाद इन चारों वादों का स्यादाद में समावेश हो जाता है।

ि । "स्वाद्वाद" यह कार्य साधक है । जैसा कि हम पहले दियला चुके है, प्रत्येक वस्तु सन-ग्रसन् ्रिटर ] इत्प अर्थाम् स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वमाव् से सम् और

स्याद्वार सभी वस्तुओं को ट्रड्य, क्षेत्र, काल, भाव से नापता है। शाकों में भी यही व्याज्ञा है कि द्रवय-क्षेत्र काल-भाव के अनुसार चलना चाहिए। इससे परिखाम यह होता है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार जो विचार कुरके चलता है, वह व्यवस्य उसके कार्य

परद्रव्य, पर-क्षेत्र, परकाल और परमाव से असत् है। इस प्रकार

इस प्रकार जो विचार करके चलता है, वह अवश्य उसके कार्य में सफलता प्राप्त करना है। द्रुटय-श्रेत्र काल और भाव से चलना वास्तविक रीति से महुत्य ने आयश्येत्र, आर्थ्य-कुल, आर्थ-धर्म प्राप्त करके सद्दमायना

पूर्वक की हुई सुकृत्वे-कनाई का सदुपयोग करके आध्यात्मिक जीवन साधने का है। यदि ऐसा हो तो वह कभी भी लाभनर हुए बिना नहीं रह सकता। जैसे एक मलुष्य को एक मिल

बनाने का विचार हुआ। अब यह विचार कि मिल फरने और बनाने के लिए तथा उलके क्यय को पूरा करने के लिये मेरे पास आवर्षक हुक्य है था नहीं। क्षेत्र से बहु विचार कि मिल फरने के लिए यह जेन अजुरूल है या नहीं। काल से यह यह विचार कि मिल फरने के लिए यह जेन अजुरूल है या नहीं। काल से यह यह विचार कि यह समय मिल करने के लिए वपयुक्त है या नहीं। माव से यह यह विचार कि मैं इसमें दर रह धरू ता या नहीं। इस प्रकार सभी तरहके विचारों की परिपक्त बनाकर और सर्यंत्रकार की अजुरूलताओं को देखकर यहि मिल करे तो यह अवस्य अस कम अप में सफलता प्राप्त कर सहता है। हल्य-अंत्र, कालभाव से विचार कर काम करने वाला, अन्य करता वहीं रस सकता से विचार कर सकता है। स्वरंत्र सकता सि काम करने वाला, अन्य करता वहीं रस सकता से

वद पर्योप्त विचार कर ही काम करता है। जिससे उसे कभी भी परंचाचार करने का समय नहीं खाता। और न कभी वद ना दिस्मर और निरुद्धाही भी होगा। तीसरे प्रकरण में व्यक्ति-विद्याप्ट का विषय लिला गया है। उसके विद्यास में भी वह एक आजोड़ चाथी रूप है। इससे परिएाम यह होता है कि मनुष्य को दिन प्रतिदिन उसके कार्य में सफलता प्राप्त होने से वह हमेसा उदामशील, पुरुपार्थी और प्रगतिशील रहता है।

प्रगतिशील ज्यक्ति को तो अपने हमेशा के कार्यों में भी उसका उपयोग करके चलना चाहिये। क्योंकि मनुष्य जीवन में वह सुख सम्बन्धि का बड़ा साधन है।

इब्प-क्षेत्र काल-भाव के ऊपर अध्यारम भावना

हे आत्मन् ! तू आर्च्य चेत्र में जन्म सेकर, सानुकृत समय पाकर, सन्यक् भाषना हृदय में धारण कर अपनी सुक्ष्माई का सदुचयोग कर कौर तेरे आबी जीवन का सन्यक् रीत्या विचार कर तू ज्यानी संसार यात्रा सफल बनाते । त्याद्वाद सिद्धांत का भी यही समंहै !

बन्त में "स्वाद्वाद" किंवा "अनेकान्त-बाद" का मुख्य ध्येय संपूर्ण दर्शनों को समान भाव से देश कर अध्यास्म मावना प्राप्त करने का है। तथा बही 'धर्मवाद' है। बही शाओं का बारतिबक्त धर्म है।

विस प्रकार पिता, पुत्रपर समभाव रासता है उसी प्रकार क्षेत्रकातवाद संश्णे नयों को समान भाव से देखता है। जिस प्रकार सभी निष्यां समुद्ध में मिलती हैं उसी प्रकार सभी दर्शनों का कोकान्त वाद में समादेश होता है। तथा जैन दर्शन सम स्पीतों का समन्वय करता है।

जिस प्रकार ध्याकरिएयों ने शब्द समृह का नाम सर्चनाम, विरोपण कियावद, बाब्यच बादि में बावरयक मेद बना कर बार्यासियों के मामें में जैसी सरलता प्राप्त कर दी है चैसे ही श्री मद्रश्री-मद्र मृदि जी के कथनानुसार "नय-मार्ग" किंवा श्रमेदाओं की संख्या ग्रागुतातील होने पर भी कुशाम-युद्धि श्राचार्यों ने ख्य मनन तथा परिशोक्तन के याद केवल सात नयों में ही उस समस्त समृह को विभाजित कर दिया है।

### (%)

## स्पाद्वाद का समस्त विश्व के साथ सम्बन्ध है।

मानस शास्त्र का विद्वान थ्रो॰ विलियम जेश्स ने(W James) भी लिया है कि साधारण मनुष्य इन सब दुनिया का एक दूपरे से असबद तथा अन्येक्ति रूप से ज्ञान करता है। पूर्ण सर्व-वेता वही है जो सम्पूर्ण विश्व को एक दूसरे से सम्बन्ध और अपेसित रूप में जानता है। १३ (स्याद्वाद मंजरी पृष्ठ ११ के घाधार पर प्रो० विलियम जैन्स के अभिपाय का इस गृथकारण करें तो हमें यह खट मालूम होगा कि जिसकी सापेत टिए है, वहीं समस्त विश्व के साथ अपना सम्बन्ध बांध सकता है। द्वियों की श्रमिनव घटनाशों को जान सकता है। समीं के साय रुचियुक्त सम्बन्ध साध सकता है तथा अपने मार्ग की विशाल बना सकता है तथा निरपेश्व दृष्टि वाला अधीत् साधा-रण दृष्टि वाला इस विशाल-विश्य में किसी के साथ सम्बन्ध महीं बांध सकता एवं अपने कार्यों में वह आगे भी नहीं पढ़ सकता। फलितार्थ यह है कि सापेत्त हुट्ट ही जीवन की मार्ग दर्शिका है। इससे स्पष्ट होता है कि एकान्त हथ्टि की अपेसा अनेकान्त हब्दि कितनी लाभ-दायक है। शो० विलियम जिस्स के कथन का यही सार है।

<sup>(</sup>অত ২০, যুত হুছঃ)

खुली मानस चक्षु है। यह ज्ञान, विचार या—श्वाचरण के किसी भी विपय में सकी के हिए का निपंप करती है। जहां तक शक्य होता है. श्रिक से अधिक साजुओं से, दृष्टिकोणों से और अधिक से अधिक की ति से सभी विचार और आवश्य करने में पद्मपात करती है। तथा चसका सभी पद्मपात सरस्थानित होता है। अनेकान्त और अहिंसा ये होनों तत्य महान् से महान् हैं। जैन धर्म के हे आधार सहम्म हैं वे होने प्रतिमाससम्प्रक और प्रभाव वाले सिद्ध हैं। अहिंसा का नात् तो महास्मा गांपी ने समत्त विश्व में गुजाय। अब उसके प्रभाव वाले सिद्ध हैं। अहिंसा का नात् तो महास्मा गांपी ने समत्त विश्व में गुजाय। अब उसके प्रभीक स्वस्थान है। देश की सार्कन को बढ़ाने के लिये तथा सच्चा ज्ञान प्राप्ति के लिये वासुक्त माने हैं। प्रत्येक छेत्र में अहिंसा तथा अनेकान्त हिट हो प्रेम-पूर्वक लागू करने से समस्त विश्व के साथ उसका सम्यग्य माना जा मकता है।

"स्वाहाए" का उत्कृष्ट क्हेस्य द्रशंनशालों के कराहों को मिटाकर और समन्वय की साधना कर जनता की सत्य हान की प्राप्ति कराकर मुक्ति—गामी यनाने का है। किर भी व्यावहारिक दृष्टि से व्यावहारिक कार्यों में भी वसकी अपयोगित को कार्यो नहीं है। व्यवहार संस्थाबद हमें किस प्रकार सहायता करता है, भूसका संस्थित क्याल निम्मलिखित ब्रचान्त से खा सकता है।

#### कर्मोपासना

कर्मोपासना के लिए ज्ञानियों ने निर्चय और व्यवहार दो मार्ग दिखलाए हैं। बनमें जो निर्चित मार्ग है, वह मार्ग आत्म जच्ची हैं। दिशा सूचन करने वाला मार्ग है। वसको क्षत्र में लेकर व्यवहार की समस्त प्रश्तियां करनी चाहिये। यही इस लोक तया परलोक को सार्थक बनाने का उत्तम मार्ग है। इसके लिए महोपाध्याय श्री बशोविजय जी महाराज ने कहा है कि-

> निश्चय दृष्टि चित्त घरी जी, पाले जो व्यवहार । पुरुषक्त से पामरो जी, मत-समुद्र मी पार ।"

अर्थान् तिर्वय रिष्ट को मन में धारण करके जो व्यवहार का पालन करेगा वह माग्यराली विशाल समुद्र से पार उतरेगा । अमेजी में कहा है कि, ''Ask your conscience,

and then to it." यानी नू ज्यामी जातमा की पहले पूछ तथा याद में हरेक कार्य कर। जातमा ही महत्य का सच्या मिन्न है। यही सच्यी सलाह देता है। इसीलिये कहा जाता है कि जनतरा-तमा की जावाज मुनकर ही कोई कार्य करे।

स्याद्वाद रिष्ट, यह निरमय रिष्ट है। तथा जैसा कि उत्पर कड़ा गया है कि सभी 'व्यवहारिक कार्य निरमय रिष्ट दी सामने राय कर करना चाहिए। इस प्रकार स्याद्वाद रिष्ट जागव के जीवों का कस्याण करने के लिये उच्छर मार्ग है।

#### घ्यापार

ब्यापार में भी देशा जाय तो धसमें भी एकान्त हृष्टि का श्वाम कर हमें कानेकान्त हृष्टि का काश्रम तेना पड़ेगा। हम कोगों में बमी भी बुद ऐसे प्राचीन कदीवाद के पुजारी हैं जो कि मानते हैं कि हमारे बाय-डाई को ब्यापार करते काये है वही हम भी करेंगे नथा अभी को करना बाहिये। यान सीजिये कि हमारे छस पुगते ब्यापार में मिहनत कीर पूंकी के ममाणु में यहि पवित साम नहीं होगा है कीर अम धन्ये में साम कोई प्रावश नहीं दिखता है तो उस जिंता के कुंप में ह्वय भरने से क्या फायदा है ? दुनियां कितनी आगे यदती जा रही है, वह हमें देखना चाहिए। और हमारी शक्ति एवं पूंजी के प्रमाश में जिस स्वापार में हमें फायदा दिखता हो, उसको करना चाहिये। कहने का सारांश यह है कि एकानत युद्धि और दुरामह में न पढ़ते हुए अपेकानत हांटि का अवतन्त्रन करना चाहिये तथा यही हित-कारक और उत्तम मार्ग है।

## ज्ञाति के हानिकारक रिवाज

हम लोगों में ऐसे यहुत कुरियाज युस गये हैं जो इस समय के लिए अस्यन्त हानिप्रद सिद्ध हुए हैं। चदाहरणार्थ, ज्ञाति जीवन।

ज्ञाति, यह समस्त ज्ञाति जर्नो का कावयवी द्रव्य है। तथा ज्ञाति के लोग समस्त ज्ञातिकरी अववयी द्रव्य का अवयय है। अवयवी, अवयवों से क्षितिक अभिन्न हैं। एक दूसरे के साम त्यांत्र हैं। जिससे ज्ञाति जर्नो में समस्त ज्ञाति रूपी अवययी द्रव्य का प्रवयस हो। जिससे ज्ञाति जर्नो में समस्त ज्ञाति रूपी अवययी द्रव्य का प्रवयस हमेराग महा करता है। कोई भी रियाय फर्फियात होने से सभी को करना ही पड़ता है। ज्ञाति भी जान का दिवाज भी ऐता हो है। इसका परिणाम स्त्य आवार है, इसके परिणाम क्षेत्र का किसी प्रकार का मी व्यय करने में न उन्हें कोई जुरुसान होता है और न ज्ञाति को किसी प्रकार का असर होता है। किन्तु ज्ञय गरी में को या साधारण स्थिति के लोगों को उस रिवाय का परतान करने का समय आता है तब चनको अथना चर्वस्व नाश करके भी उस रिवाय का परतान करने का सिया असर साता है तब चनको अथना चर्वस्व नाश करके भी उस रिवाय का पतान करना पड़ता है। समम ज्ञाती—रूपी आरस-द्रुप का एक अंग दुर्यंत पड़ जाता है। समम ज्ञाति—रूपी आरस-द्रुप का एक अंग दुर्यंत पड़ जाता है।

और ऐसे गरीबों की ऋषिक सत्या होने से सारा ज्ञाति दृष्य दुर्गल पड जाता है। शरीर के एक आग को पहाधात होने से सारा शरीर नण्ट-आय होता है। चसी प्रकार क्षाति द्रव्य के श्रीय दुर्गल पड़ने से परिणामत उस सारी ज्ञाति का ही हास होता है। अत ऐसे हानिकारक रिवाजों के दूर करने का कार्य भी "स्याह्वार" के सिद्धान्त से सीखा जा सकता है।

### राजगीय दृष्टि

हमारा समस्त भारतवर्ष भारतवासियों का अवयक्षी द्रव्य है। भारतवासी इस अवयवी द्रव्य का पर्याय हैं। जिससे समस्त मारतवासियों में समस्त भारतवर्ष की मावना अलंडित होकर धहनी चाहिये। घारमा की वाल, युवा और बद्धा अवस्या होती है। उसमें आत्मद्रव्य सभी में समान रीति से रहता है। ये टोनो सापेच हैं। ये अवस्थायें स्वतन्त्र होकर एक दूसरे का धर्चेश्य स्थापन करने जाय ती उसमें अपना स्वय का नाश होगा । इतना ही नहीं, यह अपनी आत्मा को भी भुला देगी । उसी प्रकार मारतवर्ष के मंगदाय-समाज बाद स्वार्थ किंवा सचा लोग की जालता में पड़ बढ़ि सब कोई अपना २ वर्चाव स्यापित करने की जायें और समप्र भारतवर्ष का हित भूल जाय तो उनकी भी अवस्था ऐसी होगी जैसी उपर बताई गई है। ये जुद नाश होंगे और समस्त भारत का हित भी नष्ट होगा। श्रत समस्त भारतशासियों ने "मारत हमारा देश है, हम सभी इसके पुत्र हैं और भारत के हित ही में हमारा दिव सम्मिलित है।" इस प्रकार की मावना मन में टढ़ करनी चाहिये। इस भावना से भारत का उरकर्प होगा अन्यया बाजकत जो दशा कोरिया की ही रही है, वही दशा भारत की भी होगी। इस तरह

(युनिटी) "ऐक्य" का पाठ भी स्याद्वाद के सिद्धान्त से सीस्त्रं सकते हैं।

## ज्ञाति संबंधी

शांतिका प्रश्नभी हम सप्त भंगी से इल कर सकते हैं। किसी भी द्रव्य का किसी भी बस्तु का, उसके एक धर्म की लेकर भाव, किंवा अभाव रूप में वास्तविक कथन करना, यह भंग कहलाता है। उसके मुख्य 'सत् और असत्' हो भंगों के विषय में ही हमें विचार करने का है। जब उसका एक माग सद्भाव पर्याय में नियत होता है, अर्थात् उसके अस्थि धर्म की विचारणा होती है तब, समस्त ज्ञाति जनों को ज्ञाति के परकप का सवाल हाथ में लेकर एकत्र होना चाहिये, क्यों कि "सत्" हमेरा: भिन्न कित्य, अविभक्त और व्यापक होता है। श्रीर जब इसका एक मार्ग असत्" के पर्याय में नियत होता है, श्रशीत जागृत धर्म की विचारण होती है, तब उसमें झाति जनों को उपक्तिगत सवाल हाथ घर कर भिन्न दीना चाहिये। क्यों कि असत् हमेशा अनित्य, भिन्न, द्वेषव्यापी और विभक्त है। इस प्रकार सप्त मंगी भी ज्ञाति के व्यक्तिगत सवाल के उत्कर्ष के समय में, साथ मिलने का और अवकर्ष के समय में भिन्न होने को सियाता है।

''श्याद्वार' से कमशः सबन्वय श्राविशेष साधन, तथा फल भी सुधित होता है। क्योंकि जहां समन्वय टिप्ट है वहां विरोध शान्त हो जाता है। तथा जहां विरोध शान्त होता दे वहां साधन मिलते हो फल की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार अनेकान्त-ट्ष्टि ग्रहण करते हुये यहुत फायहे होते हैं। अनेकान्त वाद के प्रमाव से ही विश्व में मताभिमान वे- कदामह के मूल साफ हो जावेंगे। इस लिंगे 'स्वाइन्द्र मार्ग का महण करना प्रत्येक तत्विभक्ता वयों के लिये परम करवाण कारक है। क्योंकि समस्त जगत के करवाण का यही सर्वोत्स्रष्ट मार्ग है।

## (९)

"स्याहाद को मीलिकता और सिद्धि"

3

स्याद्वाद यही प्रतिपादन करता है कि हमारा ज्ञान पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता । वह पदार्थों की अमुक अपेना की लेकर ही होता है। इसलिये हमारा ज्ञान अपेनित सत्य है। वास्त्र के सत्य एक है, चंदन सत्य के प्राप्ति का मार्ग जवा-जव है। क्षान्य शाहन वाले अपर्यों जानी इस समय का वास

जुदा-जुदा है। जरून शक्ति वाले अपूर्ण हानी इस सत्य का पूण जुदा-जुदा है। जरून शक्ति वाले अपूर्ण हानी इस सत्य का पूण रूप से हान करने में अध्यक्षये हैं। जत. वनका सपूर्ण हान अपेचित सत्य ही कहा जाता है। यही जैन-दर्शन की अनेकान्त एप्टिका गुद्द-रहस्य है।

हाप्ट का तूड़-दहस है।
जगात में पूर्णतः किंवा सिद्धिः किसको पसन्द नहीं है।
सभी इसको प्राप्त करने लिये अवाक्षा में नहीं हैं क्या ? प्रतिक होना किमको पसन्द नहीं है ? वर वक्सा किंवा विद्यानी होना कीन पसन्द नहीं करता ? योगी-योगीशवर होना किसे पसन्द नहीं ? मान-अनिष्ठा किसको विय नहीं ? कीर्त कीन नहीं बाहता ? संक्षेप में कहा आय तो अगत के सभी मनुष्य पूर्णतः बीर मिद्धि प्राप्त करने। पाइते हैं। प्रमुक्त केंत्रल पक ही रहता है कि यह लाना कहां से। उसके किये, प्रमा सरक्ष बीर सीमा की प्राप्त गर्नी है ? तो सनुष्य से साध्य हो मकता है। तथा सप्ति की प्राप्ताच्या पर पहुँचा आ सकता है। इसके लिये भगवान महाधीर ने जगत के प्राधियों को ऐसा उत्तमोत्तम मार्ग दिखलाया है कि जिसके पालन से स्रमेक महापुरुषों ने पूर्णता प्राप्त की हैं स्त्रीर वह मार्ग है 'स्याहरू' किंवा स्रोपेत्तित 'सत्य'। उन्नति गिरि के शिपर पर हुएँ में का जगत के लिये यही सर्वोट्च तथा सर्वोट्डप्ट मार्ग है।

श्रीपकान्त हरिट सत्य की वास्तविक सोपान है। श्रन्य सभी दर्शनों की श्रपेका अगवान महावीर की सप्त निरूपण करने की रीनी अिन्न है। उसी रीनी का नाम है, 'श्रने कान्त-बार'। उसके मृल में हो तत्व हे एक पूर्णना और दूसरा पर्पार्थता जी पूर्ण होकर के यथार्थ रूप से प्रतीत होता है, वही सत्य कहा आता है। इस श्रने कान्त हस्टि को अगवान महावोर ने श्रमने जीवम में उतारा। तत्वरकात् चन्होंने जगत को इपदेश विया।

कपर इस देश गये कि क्योचित सत्य से पदार्थ की पूर्णेता या तो पूर्ण सत्य से इस प्राप्त कर सकते हैं उससे हमें स्वामा-विक विवार उत्पन्न होता है कि यह आपेविक-सत्य क्या होगा कि जिससे पूर्ण-सत्य किंवा सिद्धि प्राप्त हो सकती है, इस विषय का इस प्रमुक्त्यण करेंगे।

विद्यान भी अनन्त समय तक विविध-स्त्य से प्रकृति का अभ्यास कर रहा है। किन्तु प्रकृति के एक अशमात्र को भी पूर्णवया जान नहीं सका !

इस पूर्ण सत्य के प्राप्त करने के काराओं में जैन-प्रशंन कहता है कि "अमुरु अपेक्षाओं को लेकर ही पदार्थ का सम्पूर्ण सत्य प्राप्त किया जा सकता है।" जो दर्शन पदार्थ मात्र की अमत्-सत् रूप अपेला मे मानता है वही पूर्ण सत्य प्राप्त कर मकता है। इमके अलावा जो लोग पदार्थ को केवल सत् या केवल असत् मानने वाले हैं उनसे प्राप्त नहीं हो सकता। तया पदार्थ का लक्ष्ण जो अर्थिकयाकारित्व है वह भी उसे प्राप्त नहीं हो सकता। पदार्थ का लक्ष्ण जो अर्थिकयाकारित्व है वह भी उसे प्राप्त नहीं हो सकता। पदार्थ मात्र सत्-असत् रूप है। अर्थात् वह व्यवस्थाव से सत्य है परन्यु पर-रजभाव से असत् है। प्रार्थात्य तत्व झातियों में "सर विलियम हैमिलदन" आदि पंडित इस अपेलाबाद का आदर करते हैं तथा कहते हैं कि "पदार्थ-मात्र परस्पर सापेल हैं। अपेला के विना पदार्थत्व हो नहीं बनता। "कारव" कहा वहां अनस्य की अपेला हो हो जाती है। दिवस कहा, वहां मात्र की अपेला हो तो जाती है। उसाय कहर, यहां भाव की अपेला हो तो है।

यह 'स्याद्वाद" भिद्धान्त को पुष्टावलंबन है। स्याद्वाद भी
यही कहता है कि 'सत्' के पोहे 'असत्' हमेश: खड़ा ही है।
वे दोनों परस्पर सापेच हैं। और स्वाभायिक हैं। वह सत् को
जैसे आपे चिक सस्य मानता है वैसे ही असत् को भी सत् मानता है। इससे स्याद्वादी जो घोलता हो, उसके सामने, उससे विरुद्ध दूसरी टिट्ट से कोई बोलता हो तो खससे यह चस पर सुरता नहीं करेगा। वह तो विरोध का कारण खोजने का प्रयत्न करेगा। तथा कारण को शोध करके उसका समन्वय करेगा। इससे विरोध का कारण शांत हो जाता है। यह जानता है कि 'यद्य-मात्र अनन्त प्रमारमक है।" यही स्याद्वाद किंवा अनेकांत पाद का गृह रहस्य है।

यहां एक बात याद रखने की है, वह यह किसी भी पदार्थ का अभिनाय टिप्ट किंवा मत उचारने का हो, वह पदार्थ प्रमाण

 <sup>(</sup>नय-फरिंग्यका पुष्ठ पांचवीं का)

से सिद्ध होना चाहिये। प्रमाण से असिद्ध पदार्थ की 'स्वादाद''
नहीं मानता है। सारांग्र यह है कि मुमुन्त लोग तत्व की सम्यक्
झान पूर्वक, असंस्थ-स्थित से विचार कर संसार की आसारता
को खोड़ कर मुक्ति पायत करते हैं। वैसे गृहस्य लोग भी अमुक
बस्तु को असंस्थ स्टिस से देशकर लाग चठाते हैं यानी स्यादाद,
यह व्यवहार पूर्व निस्त्य दोनों मार्ग का प्रदाता है।

### "स्यादाद की सिद्धि"

प्रत्येक इच्य, प्रतिच्छ उत्तर परियाय होने से पूर्व परियाय का नारा होने पर भी स्थिर रहता है। जैसे दो वालक की माता एक होती है, यैसे उत्पन्न और नारा का अधिकरए एक ही द्रव्य होता है।

इस प्रकार उत्पक्ति और ज्यय होने पर भी द्रव्य तो स्थिर ही रहता है। एक वस्तु उत्पाद, ज्यय और द्रव्य रूप है। फिर भी द्रव्य की अपेका से कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती और साथ ही नारा भी नहीं होती। व्योंकि द्रव्य में भिन्न परियाय उत्पन्न और नारा भी नहीं होती। व्योंकि द्रव्य में भिन्न परियाय उत्पन्न और नारा भी नहीं होती। व्योंकि द्रव्य में ही दिखता है। द्रव्य की अपेका से प्रप्येक वस्तु स्थिर है। केवल परियाय दृष्टि से ही उत्त की उत्तरित वया नारा होता है। उत्पाद व्याय परि वे एक हुसरे में निरपेक्त नहीं है। तथा यदि वे एक दृसरे निरपेक्त नहीं है। तथा यदि वे एक दृसरे निरपेक्त नात्री है। तथा यदि वे एक पुत्र दिपेक्त माने जाये तो आकाश कुरुम की तरह उत्तका अभाव हो जायगा। उदाहरखार्थ, एक राजा को एक पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री के पास एक मुत्रप्त का घट था। राजा के पुत्र ने उत्ते वोइया भर उत्तक गुकुट बनवाया। इससे राजपुत्री को शोक हुआ। भ्योंकि घड़ा उत्तक वा। पुत्र को खुरों दुई, क्यों कि उसकी मन्तक पर धारण करने के लिये एक मुन्दर मुकुट मिला।

यौद्ध मत के अनुसार सर्च वस्तु च शिक है। परन्तु जैन मनानुसार प्रत्येक धन्तु में उत्पत्ति और नाश होने से पर्याय की अपेका से वस्त खनित्य है तथा उत्पत्ति खौर नाश होने पर भी घस्तु स्थिर है। क्योंकि दुव्य की अपेत्ता से वस्तु नित्य है। इस प्रकार जैन दर्शन प्रत्येक वस्तु को कथियत् श्रनित्य मानता है। उत्पाद व्यय श्रीर धीव्य परस्पर कथचित भिन्न है। तथापि ये सापेत्र है। नारा घोर स्थिति के जिना केवल उत्पाद का सम्भव नहीं है। तथा उत्पाद तथा स्थिति के विना नाश का भी सम्भव नहीं। इस प्रकार उत्पाद और नाश के विना स्थिति का भी सम्भव नहीं है। प्रत्येक पदार्थ में अनन्त धर्म विद्यमान हैं। पदार्थों में अनन्त धर्मी के फे माने विना वस्तु की सिद्धि नहीं हो धाती। जो अनन्त धर्मी-त्मक नहीं हैं वह आकाश कुराम की तरह असन है। क्योंकि आयाश में न पुल है न पुल में अनन्त धर्म है। इससे नह सत्

नहीं । जहां साध्य नहीं है, वहां साधन भी नहीं।

राजा मध्यस्थ रहा। उसको न शोक हुआ न हर्ष। कारण कि उसके घर में सुवर्ण दुव्य जितना था, उतना ही कायम रहा।

श्रवस्थायें (वर्तमान) स्थित हैं। उत्पाद, व्यय श्रीर श्रीप्य यही

यस्तु का लक्ष्मा है।

वेदान्त के अनुसार वस्तुतत्व सर्वथा नित्य है । और

इस प्रकार प्रत्येक यस्तु में उत्पाद, न्यय श्रीर धीन्य सीनीं

### नयाभास

जो नय किंवा श्रपेता दूमरे नय श्रयवा श्रपेता का निषेध करे; तथा श्रमुक श्रपेता सन्ची श्रीर शेप सभी सोटी है, ऐसा कहता है, उसे पश्डित लोग नयामास कहते हूँ—"दुर्नय" कहते हैं।

(%)

'स्यादाद' के प्रति गलतः कहमी का खुलासा ·

चहुत से प्रसिद्ध विद्वान भी "श्वादाद" सिद्धान्त के सन् और असत् को प्लेटो आदि सद्-असद् के सिद्धान्त के साथ तुलता करके "स्यात्" का अर्थ सद्-असद् को "सद्-असद् को का को हो हो ति कि प्रति ती है। वे कहते हैं कि "श्वाहाद" अर्ध सत्य की और हमें ले जाता है। परन्तु यह अभिप्राय सत्य से दूरहो जाता है। इसमें "लैता और मजन्नु" का उटाहरण देकर प्रेम टिप्ट से नैसर्गिक प्रेम और रुद्धों की टिप्ट से जन्माद का प्रेम टिप्ट से निर्माण प्रम और रुद्धों की टिप्ट से जन्माद का प्रम लिता का सूचक है। उसमें स्वि ती निम्निलिरित उद्देश विदोध वच्योगी होगा।

"खत: 'स्याद्वाद' हमें केवल जैसे खद्ध सत्य की ही पूर्ण सत्य मानने के लिये वाच्य नहीं करता, किन्तु वह सत्य का दर्शन करने के लिये धनेक मार्गों की खोज करता है।"

क्ष "स्याद्वाद का इतना ही कहना है कि अनुष्य की शक्ति सीमिन है। अतः उस अपेसित सत्य को प्राप्त करना चाहिये। अपेशित सत्य के जानने के चाद हम पूर्ण-सत्य केयल हान के साजातकार करने का चार्रिकारी होते हैं।" इस पर से यह समम्म जा सकता है कि 'स्याद्वाद' का सत्-असन् यह सन्-श्रसन् का मिश्रण नहीं है। श्रीर न वह श्रद्ध भस्य को मृचित करता है। प्रो० श्रानन्द शङ्कर वाष्ट्र भाई ध्रुष ने भी कहा है कि वह "वार पा श्रव्यन्त" है। दूसरे न्ष्रान्त से कह सकते है कि वह ताला नहीं किन्तु इच्जी है। मुक्दमा नहीं किन्तु न्याय तोलने का कारा है। ''म्याद्वाद" के सत्-श्रमत कप को जो सत्य श्रीर श्रमत्य मानते हैं, उसमें ''स्याद्वाद" का जो ''स्यात्" श्रर्थान श्रपेनित सत्य, भी उसको कैसे लगे।

'रही खोर दूप' का आलेप करने वाले के लिये भी इस पुग्नम में लोहिया कलेज के प्रोव भी धीरू मार्ड ने 'स्थाइद मत समिला" रा अभिपाय देते हुचे कहा है कि 'स्याइद को दही-रूध कहने वाले आर्थित में हैं।"

ये लोग वेदान्त जगत को श्रानिवेदानीय फहते हैं। बुखि को निम्बामाव कहते हैं। ऐसा जो कथन करते हैं थे, उन दर्शनकारों की मान्यता के श्रानुसार योग्य हैं। परन्तु साथ ही साथ "जैन दर्शन भी जगत् को श्रानुकार ही कहता है।" ऐसा जो कहते हैं, यह योग्य नहीं। जोन दर्शन तो जगत के पदार्थों को "सन् श्रार असन् अपन सानता है। इससे जगन् को व्यनीय तथा श्रानिव-वानीय उभय कहता है।

जो अप्रक्तत्र्य कहते हैं, वे तो बचन योलने के सात प्रकार जिसे सन्त-भंगी पहते हैं, उसीका तीसरा प्रकार है। उस मध्य-भंगी पा रप्पम्य इसी पुस्तक में आगे दिया जा रहा है। उसका तास्पर्य्य वह है जि पनार्थों में अनन्त धर्म हैं। उनमें से एक साथ प्रमा योला आग तो निस्ट प्रनित्य यह में ही धर्म नोलें जा सकते हैं। चिन्नु 'युग-नन' अर्थात एक साथ ये दो धर्म भी निना प्रमा से योलने से योलें नहीं जा समने । उसलिये वीसरा भंगा

(भेद) अवस्तव्य का कहा है। विन्तु अगत के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं।

जो लोग जगन के कर्जा इंस्वर को मानते हैं, ये ही सर्वराक्तिमान हैं, अन्य उससे नीचे हैं. ऐसी मान्यता वाले अगत को बीच का, मान्यिम ह, सरय-असरय का निश्रण मानते हैं। किन्तु जो लोग, "आहमा को परमात्मा" यानी आहमा वही परमाहमा है, इंश्वर है, अधु है, सवेशांकिमान है। ऐसा मानते हैं, वे वैशी मान्यता नहीं. रखते हैं। तथा "स्वाहाश" का सिद्धान्त येसा स्वित भी नहीं करता। यह नो समझ सरय को जोर ले जाता है।

"स्याद्वाए" मानी सस्य और निश्चित मानी है। इसमें कसस्य दिवा श्रांनिर्चत का स्थान नहीं है। क्योंकि वह आपेचिक सस्य है। हेतु-पूबेक वचन है। जो हेतु-पूर्वक वचन होता है यह सस्य ही होता है। क्याया वह प्रमाण्याराहत के जाधार से हेरवामास हो जाता है। इससे समका जा सकता है कि 'स्याद्धार' की बाखी में क्यस्य तथा क्रांनिर्चता वो स्थान नहीं है। उसमें सहाय-वाद को भी स्थान नहीं है। त्रो॰ क्यानन्द शहुर बापूमाई घृष ने 'स्याद्वार' के विषय में मत देते हुए कहा है, 'स्याद्वार' सहाय-वाद की, बहिक बस्तु-दशन की व्यावकता का ज्ञान

बाबु जनन घर्मात्मक है। जिससे उसके जापेदिक विरुद्ध घर्मों का भी यह समावेश कर सकता है उदाहरख के तीर पर, एक ही महुष्य पिता की ऋपेदा से पुत्र तथा पुत्र की अपेदा से पिता है। इस प्रकार उपके आपेदिक विरुद्ध घर्मों का समावेश कर सकता है, वह सत्य है। िन्दु उतसे ऐसा नहीं समकता पाहिये कि वह सन्धु उससे विरुद्ध स्थान वाली दुसरी यस्तु को [ 3= }·

व्यवन में समा देती है। इससे 'स्थाहाद' की 'ठण्डे की उप्ण

बस्त मात्र, ख-खमाव से सत्य है और पर खभाव मे श्रासत्य है। वह पर स्वभाव वाली वस्तु की अपने सत्य में

श्रीर प्रया को उरहा" कह के जो श्राक्षेप किया जाता है यह सत्य से दूर है।

किस प्रकार मिला सकती है, यह बुद्धि-गम्य बात नहीं है। (६ सिद्ध प्रोपेसर हर्वर्ट स्पेंसर भी कहता है कि आफुति

करनी है, बस्त नहीं। यह यात ''त्रिवदी" के सिटांन की प्रष्टि

करता है 🕩

## स्यादाद या अपेशायाद से ही यथार्थता और पूर्णता की प्राप्ति सम्भन हैं

यदि सर विशिषम हैमिल्टन के शब्दों में वहा जाय तो, नप्दार्थ मात्र परसर मापेच हैं; विना अपेचा के पदार्थ में प्रश्चित है। स्थान अपेचा के पदार्थ में प्रश्चित ही सम्मन नहीं। अपेच कहने पर अनरम की और ज्यासन करने पर मात्र की अपेचा होती हैं? वहकी यह मात्रवता 'यतेकानत रिवानन से सर्वेपा मिलती जुनति हैं। इससे स्पाद्धाद 'सिद्धान के अमृत्य सूत्र 'अतिनानित सिद्धां। की भी पुष्टि नोती है। 'तत्र थ मृत्र' में इस मृत्र के श्वी दिये गये हैं। पर हते हैं। 'तत्र थ मृत्र' में इस मृत्र के शे आर्थ दिये गये हैं। पर हते हैं।

प्रतिक बातु कानना धर्मात्मक है, क्योंकि क्यिंत याने व्यवस्था कर्या प्राप्ता कर्या प्रमुख्य स्व क्षित्र क्ष्मित व्यक्ति क्ष्मित व्यक्ति क्ष्मित व्यक्ति क्ष्मित क्षमित क्ष्मित क्षमित क

नि:सन्देह पकता में विविधता और विविधना में एकता का दशन करके ही जैनावार्यों ने ३मा स्याद्धाट मिद्धन्त का पनि-प.दन किया है। इस सिद्धन्त ने विरङ्ग की महान खेश की है। के समान है। स्याद्धाद में 'स्यात्' शब्द का मृत्याङ्कन है। इसी तरह यह शब्द शब्द-शास्त्र में शब्द सात्र पर विजय पाने की भी कुं जी है। 'स्यात्' का 'कर्य है–'कर्यचित'। जो इसका 'कदाचित' चर्य करते है ये मूर्जता और स्याद्धाद सिद्धान्त्र से खपनी आक्षत मृत्यिक करते हैं। किसी भी शब्द के दाध 'रयात्' सगाने से वह अचन करते हैं। किसी भी शब्द के दाध 'रयात्' सगाने का शोतक है। इस सिद्धान्त्र को जाता है। यह अनेकान्त्र मार्ग का शोतक है। इस सिद्धान्त्र को ज्यान के वैद्यादिक स्वात्र के स्वात्र कि सिद्धान्त्र को अपनाने से चैतात्रिक का क्षेत्र विशिष्ट होता है। स्याद्धाद पदार्थ मात्र को असंख्य टिप्ट पिन्दुकी से

देखना सिरताता है। इसी में ही उसकी भीरवता, विशासता और विशिष्टता है। इसी में दि उसकी भीरवता, विशासता कीर विशिष्टता है। इसी देव यह सोना प्राप्त होता है और विलोधे अने के वाद छाड़ में से समस्या निकलता है। इस प्रकार होता के बोनों वाजुओं भी तरह किसी भी वस्त को जब विविध हरिट विष्टुओं से देशा जाता है तभी वसमें से सार भून वस्तु प्राप्त हो सकनी है। विभिन्न खन्येपण और रोजें भी इसी सिजान्त के खाधार पर होती हैं। इस सरह यहि देशा जाता ता विशास भी प्रयाहार कि साम्य का भागारी है। जात से अब और जेतन—ये दी प्रधान वदार्थ हैं। अब में जदस्य और जेतन में वेतनस्व साने वाला यदि होई है तो यह के प्रवास व्यादाद वार या स्पादाद है। अपेदा के पिना परार्थ में

परायंत्र ही नहीं बन सकता, यह उपर बनाया जा जुका है।

दुनियों में बनेक सतुष्य हैं, परन्तु उनमें जय मनुष्यत्व
जाना है, तभी उनकी बीमत होती है। चन्यवा 'मनुष्य रूपेण मृगारवरित' के बानुसार वे पशु की कोटि में भिने जाते हैं।
''ब्रात्मत्यं' चाने पर ही बात्मा सहान बनता है। पुरुप भी मई सभी कहताता है जब उसमें पुरुषत्व आता है इसी बरह पदार्थ मात्र में पदार्थत्व लाने का श्रेय एकमात्र कपेतावाद या स्वाहाद की ही है। • हतना ही नहीं स्वाहाद तुलनात्मक वचन विन्यास का भी

हेरक है। बटाहरण के लिये—यह घड़ा है, यह छोटा है या यह घनो है, यह निर्धन है। इत्यादि जो जुलनात्मक प्रयोग होते है, ब लब इसी सिद्धान्त को लहय कर होते हैं।

श्रव इस 'श्रपिनानर्षित सिद्धेः' इस सुत्र के दूसरे अर्थ पर विवार करें —

प्रत्येक वस्तु अनेक प्रकार से न्यवहार्य है, क्योंकि अर्पणा जीर अमर्पणा अर्थान विवक्षा के कारण प्रधान अप्रधान रूप से न्यवहार होता है।

पदार्थ सात्र सादस्ता है। इसं स्वार्य सात्र सादस्ता है। इसं स्वार्य सात्र सादस्ता होती है
तथ 'खस्ता' गीण हो जाता है और जब 'खस्ता' की प्रधानता
होती है तब 'सन' को गीणता। इस प्रकार पदार्थ में अनन्त
खासित्य और नास्तित्व होता है। उत्तह्युला:—किये कर्म
मनुष्य को मोगना ही पहते हैं—इसमें क्नित्वकाल प्रधान
हो जाता है और कर्द्र काल अप्रधान परन्तु आस्ता हो। जाता है आर कर्द्र काल प्रधान
हो जाता है और कर्द्र काल अप्रधान परन्तु आसा होनो
कालों में एक सा ही रहता है। बन्ध्या स्त्रो मर्चकाल बन्ध्या नही

जैन शास्त्रकारों ने मध्यस्य भाव के उत्तर बहुत जोर दिया है, ये शास्त्रों का गृह रहस्य तथा धर्मवाद भी चसे ही मानते हैं। इतना ही नहीं वे तो यहां तक कहते हैं कि उसके द्वारा प्राप्त -याहत के एक पदमात्र का झान भी सफत है और उसके दिना "अतेक शास्त्रों का झान भी निरयक है। ही है। अरव कहने पर कनश्य भी अपेक्षा होती है, यह मात उपर सर विकिथम हैमिन्टन के राज्दों में कही जा जुनी है। परार्थ उपराज होता है, ज्यप होता है और धुन रूप में परार्थव हमेशा कायम रहना है, इस प्रकार की जिपनों के सिद्धान्त को यह सूत्र मिद्ध करता है। मुन्नर्स का लोटा तुंहवा कर जम हार वनवाया जाता है, तक लोटा प्रधान और हार अप्रधान होती

है। हार के तथार हो जाने पर हार प्रधान ग्रीर सोहा अप्रधान माना जाता है; परन्तु सोना-हव्य प्रव हप्य में सदा वर्तमान रहता है। गाय गल कानी है, अनसे दूप होता है-इसमें सरा करर प्रधान है जीर वृष्ठ गील। दूध से दही चनना है-याने दूप प्रधान कीर कीर क्य गील। दूध से दही चनना है-याने दूप प्रधान कीर कीर क्य गील। स्था सं करतन निकहता है, इसमें दूरी प्रधान सथा मक्त्रन अप्रधान। मक्त्रन में भी प्रमान है-इममें मक्त्रन प्रधान कीर की गील क्य में है। इस प्रकार करना मान कीर की गील क्य में है। इस प्रकार करना मान कार कीर की प्रधान सभा निक्ति मान कार के स्थान कार हो। इसी कार सार होती गहती है और प्रधांश्व हमेशा काथम रहता है, यह सार उपर के ट्रान्न में स्थाद हो आहे है। विभा 'असमें के प्रमान कर के ह्यान कर है अह सिद्ध होता है। चने कार मान कर स्थान कार स्थान कर है। इसी सिखे प्रधांभा मान स्थान कर है, यह सिद्ध होता है। चने कार सार्ग की कार्य जा एकता मार्ग बहुत ही खनकार हो। इसी कि के ट्रान्टान से समझा जा सकता।

किसी ममय तीन श्राह्मी देशाटन के लिये निकते। रास्ते में किसी दुल के नीचे चलग खलग स्थान पर विधाम करने लगे। इस पर एक बन्दर बेठा था, पान्तु भिन्न मिन्न लगों। स्था होने के कारण कोई बसनो समुचे कर्ज में नदेग सका। पहला उमका वेयल मुंह ही देश सका, दूसरे को उसका केवल पेट ही। दिगाई विया और नीमरा केवल उसकी पृंख ही देश पाया। तिमने मुंद देना थ' यह पेट और पृंख देशने वार्कों की मिण्या वतनाता था। जिसने पेट देखा या वह शेप दो की भूठा फहता था और जिसने पृंख देखी थी वह मुंद और पेट देराने वार्कों को असरवादी यतनाता था। इस प्रकार तीर्नों परस्पर भूठा लुक्त कार्दि कह कर सम्मदने लगे। इतने में ही पन्दर यून पर सक्त पड़ा। उसकी इस समग्र रूप में कूझ देग कर से सम सक्त यह गये और आहब्ब करने लगे। अब चन्दे अपनी अपनी भूल समफ में आई। इस नरह एकान्त मार्ग यहुत अनर्थमारी है, जब्दिक अनेकान्त मार्ग हमेशा हिताबह है।

श्रमे कान्तवार — जैन तरबझान की स्मास विशेषता है। कुछ विद्वान वीदिक दर्शन में श्रमवा बोद्ध दर्शन में श्रमे कान्तवार का क्यूनम दोना बतलाते हैं, परन्तु यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो झात होता है कि — किसी भी जैनेतर दरोन से श्रमे-

क्षः यह ब्द्रश्या विद्वद्रश्य पूज्य करत् विजयकी सहाराज्ञ साहेव की खोर से प्राप्त हुखा था। प्रमहत्वश इमको यहाँ ब्रह्मधृत किया है।

कान्तवाद की चत्पत्ति नहीं। बस्तुत. यह चैन दर्शन का अपना

एक स्वसन्त्र छोर विशिष्ट मिद्धान्त है। इतना ही नहीं नगत् की तत्व विचारधारा में अनेकान्तवाद एक मौलिक और अमृत्य हिस्सा है।

ञ्जने कान्तच।द पु० १३म

× × 'सत्' वस्तुक टःपि निरपेच, स्वयं टेन्ट्रित या अमूर्तनहीं

¥याद्वाद दौन दर्शस का श्रात्मा है°।

हो सकती। वस्तुत जन्म सत् पदायों के साथ जनेकिय सम्बद्ध से जुड़ी हुई होने से यह जननवामात्मक है। 'सत्' ही एक तथा जनेक यनता है। साथ ही वह जिस्स भी है जीर अनित्य भी सामान्य क्षम भी है जीर बिरोप क्षम भी फूटरंप भी है और परिशामी भी, वह दूक्य रूप भी है और पर्याय रूप भी ! इस'प्रकार उपर से देखने पर वह परस्पर विरोधी धर्मी का

धाम दिखाई देता है। कारण यह कि इन सभी धर्मों का 'सत्' में समन्य्य हो वाता है। यही स्वाहात का सार है। और यही

व्यनेकान्तवाद प्र '१३६

## नय रेखा दर्शन प्रश्नोत्तरावली

'अर्ज--- नय का खर्थ क्या है ?

जार-शांशिक (अशत) सत्य का नाम नय है। काने ह धर्म वाली बस्तु में किसी एक धर्म विशेष को स्पर्श करने याने अभिनाय को जैन शालों में नय की सला शी गई है।

प्रश्न-निश्चय नय याने ज्या १

चत्तर—जी दृष्टि घरतु की तास्तिक स्थिति को ध्यर्शन् धसके मृत स्वरूप को स्पर्श करती है, छसकी निश्चय नय कहा गया है।

भाम-ज्यमहार नव का क्या सतलक है।

चत्तर-जी निष्ट यस्तु के बाह्यवस्था की खोर लच्य करती है, उसको ज्यवहार मय कहते हैं।

प्रश्न- नय की विशेष ब्याख्या की जिये।

उत्तर-अभिप्राय प्रकट करने वाला शन्द, वाक्य, शास्त्र या सिद्धान्त--ये सभी नय कहे जा सकते हैं।

प्रश्न∽ नय सन्पूर्ण सत्य रूप में श्वीकार किया जा सकता है या नहीं?

यानहा∘ क्तर्⊷नहीः

भरत - कारण १

एतर-श्रक्षिपाय या अचन प्रयोग जब गणना के बाहर है तो

क्ष प्रस्तुत त्रेख सबत् १६८८ में धकाशित 'जैनतत्त्वसार' नामक मेरी पुस्तिका से लिया गया है। यह 'क्यारगामन्य प्रकारा' के पुस्तक ६८ खंक २ के दूसरे १९८८ में थी प्रकाशित हुवा है। सय उनसे भिन्न नरी, अन उनकी गणना नहीं हो सकती।

ब्रहन-इब्य हिसे कहते हैं १ धत्तर-मून पदार्थ की द्रव्य कहते हैं।

प्रद्त-चीर पर्यात 1

वतर-दृश्य हे परिशाम की पर्याय करते हैं।

प्रश्त-क्या विसी वस्तु का सर्वधा नाश या न्यति संभव है ? **उत्तर**—नहीं ।

भर्म-नया भास से क्या तात्वर्थ है ?

**उत्तर**—वन्तु के किसी धमें विशेष की स्वीकार कर है चनके अन्य धर्मों को स्वीकार न करने वाली इष्टि-नदा मास है।

प्रदत्त-नय के कितने भेद हैं ?

क्तर-सात ।

प्रश्त-उनके नाम क्या है ?

स्तर-१ नैगम, ६ समह, ६ व्यवहार, ४ ऋजुम्ब, ५ सन्द, ६ समभित्द और ७ एवं मृत ।

प्रश्त-इत में द्रव्यार्थिक कौन से हैं और पर्यायायक कीन से १

क्तर-पहले चार द्रव्याधिक है और रोप तीन पर्यायाधिक। प्रश्न —नेगम वय का क्या स्टब्स है ?

बत्ता-यह नय वस्तु की सामान्य, विशेषादि ज्ञान रे जरिये नधी किन्तु इसको सामान्य विशेषादि अने क ऋष से मानता है। जैसे-मैं लोक में रहता हैं।

प्रदत —च्यौर स्पष्ट कीजिये **।** मत्तर-जब कोई पृथ्रता है कि -तुम कहीं रहते हो तो कहा जाता

है कि-लोक में । फिर जन पूछता है कि किस लॉ ह में? तो उत्तर देते हैं - भरतस्वरह में। पिर विस देश में ? तो उत्तर हेने हैं — गुतरात में। इस प्रकार नैगम नय **२स्तु को सामान्य विशेषादि ज्ञान द्वारा नहीं मानकर** उपर किया बहुसार मामान्य विशेषादि अनेक रूप से मानता है। सामान्य ही विशेष हो जाता है श्रीर विशेष सामान्य । यह नय छान माही है; छतः देश ( रायह ) को भी सम्पूर्ण सत्य रूप में मान लेता है। साथ ही यह परुपता गा भी श्रद्धय होता है और उसी मुतायिक व्यव-हार करता है। फिर भी उसको एक रूप से नहीं; जैसा

कि पहले कहा गया है-अनेक रूप से मानता है।

महन - इस नय के भेद किनने और क्या है ?

चत्तर—इस के तीन भेट.है, लो इस प्रकार हैं —१ भूत, २ भविष्य ३ वर्तमासः।

प्रश्न -- भूत नव से क्या क्रश्मित्राय है १

वत्तर-जो नय भूतकाल में हो जाने वाली वस्तु का वर्तमान की सरह व्यवहार करता है वह भून नैगम है। वशहरण मे तौर पर--दिवाली के दिन यह कहना कि आज भगवान महावीर का निर्वाण हुआ।

मर्न-भविष्य नैशस का क्या अर्थ है ?

उत्तर-भविष्य में होने वाली वस्तु को हो गई कद्वा-भविष्य नैगम है। जैसे चावल पूरे न पके हो फिर भी कहना वि षात्रल पक गये।

भरत-वर्तमान नैगम किसे कहते हैं।

प्रकर-किया प्रारम्भ न होने पर भो तैयाशी देखकर हो गर्ट कहना-वर्तमान नैगम है।

भरन समह नय का क्या मनलब है ?

उत्तर-'सम्' का कर्य है-सम्यक् प्रतार में, बढ यानी प्रदश् करना। जो सम्यक् प्रकार से भहण करता है, यह संगह नय है। इस में सामान्य की मान्यता है विशेष की नहीं। \_ [ 4= ]

पत्तर-यह सामान्य ज्ञान के द्वारा सब वस्तुओं की अपने में समाविष्ट कर लेता है। अर्थात मामान्य ज्ञान का विषय

कहता है। प्रश्त-स्थवहार नय याने क्या है?

प्रेरत-पुरी च्याख्या की क्रिये।

चत्तं -- इस नय में विरोध धर्म की प्रधानना है। यह आम के लिये बनस्पति लो, ऐसा न कक्कर बात को, ऐसा स्पष्ट

लिये बनस्पति लो, ऐसा न कहकर काम को, ऐसा स्पष्ट निर्देश करता हैं।

ानदरा करता है। प्रश्त-प्रायुक्त नय का क्या काशय है है ? क्सर-यह नय वर्तमान समयबाही है कीर बस्तु के नव-नव रूपान्तरों की कोर लच्य देता है। यह सुवर्या के कट,

कुरतन भादि पर्यायों को तो घेराता है, परन्तु इनके स्रतिरिक्त स्थायी प्रवयसुत्रर्धा की तरक इसकी हरिट नहीं जाती। इस्रोलये इस नय की हरिट से सदा स्पायी द्रवय नहीं है।

नहा है। 'प्रश्न-शब्द नय किसे बहुते हैं?' उत्तर-शब्द नय किसे बहुते हैं?' उत्तर-शब्द के अनेक प्रयोगों के कार्य को सानने वाला शब्द नय है। जैसे इन्ह को शक, पुरन्दर का दि नानों से भी

नय है। जैसे इन्द्र को शक, पुरन्दर का दिनानी से भा कहना! करवड़ा, बरन, जुगड़ा कावि शस्त्रों का एक ही अर्थ है, ऐसा इस नय का मानना है। प्रेशन—समिठद नय से क्या सारवर्ष है ? जन्मर—यह नय कहता है कि—एक वस्त्र का सक्रमण जब धन्य

नितर न्यह तय कहता हूं १६ — एक वस्तु का सक्तमण जब अन्य वस्तु में हो जाता है, धम यह अवस्तु है। जैसे — 'इन्द्र' राव्द रूप वस्तु का सक्तमण जब शक्त में हो जाता है। तय प्रमका मित्र अर्थ हो जाता है। 'इन्ह्रो श्रान्द का स्त्रय

तय उसका भिज्ञ कार्य हो जाता है। 'इन्द्रा शाद का क्षय है - ऐरवर्यशाली, शक्त का शक्तिशाली कीर पुरन्दर का कार्य है शादुकों के नगर को नाश करने वाला हो जाता [ 42 ]

है बदापि ये सभी शब्द इन्द्र के पर्याय वासक हैं, परन्तु क्योंकि उनका अर्थ भिन्न है, इसलिये वे परस्पर भिन्न है, ऐसा यह नय मानता है।

प्रान-एवंभूत नय का क्या सत्तव है ? इतर-जिस बातु का को कार्य-प्रयोजन है, उसकी पूरा करती

हुई साचात् देखी जाय सभी उसकी उस नाम से कहना चाहिये अन्यथा नहीं; ऐसा इसका नय का मानना है। जैसे-'घट' शहर में 'घट' यह प्रयोजक धातु हैं और इसका अर्थ है, चेष्टा करना। इसलिये किसी स्त्री के

मस्तक पर आरुट् हो कर पानी लाने का कार्य पूरा करने

बाला घट ही इस नय के अनुसार घर शब्द बाच्य है।

## प्रमाण !

भारत -- नय और प्रमाण में क्या अन्तर है ?

उत्तर-नय श्रीर प्रमाण दोनों ही झान है, परन्तु उन दोनों में भेर यह है कि नय वातु के एक हा श का शेष करता है. अब कि प्रमाण उसके सर्वा शों का। यस्तु में अने ह धर्म होते हैं, उनमें से जब कियी एक धम द्वें द्वारा बस्तु का मिर्चय कर लिया आना है. तब वह 'नय' कहलाता है। जैसे नित्यता धर्भ द्वारा चारमा खया। प्रशेष नित्य है, एमा निर्चय कर लेना। जब अनेक धर्मोद्राग बस्त का काने हरू र से निरचय किया जाता है तो बहु ब्रमाण कहा जन्ता है। यथा-निस्यस्त्र, अनिस्यस्त्र काहि धर्मी द्वारा आरमा अथवा प्रश्नेष नित्यानित्य आदि अनेक रूप हैं. देना निश्वय करना । दूसरे शब्दों में कहें तो 'नय' प्रमाश का एक आशा मात्र है और प्रमाश आरोक नर्था का समृह रूप है। क्यांकि नय बस्तु को एक हृष्टि स महरा करता है कीर प्रमाण उसका अनेक हरिटकी स महण करता है।

त्रश्न-प्रत्यत्त और पोन्न ज्ञान किसे पहते हैं। उत्तर-प्रती ज्ञान इन्द्रिय श्रीर मन की सहायता के विना पेवल कारमा का याग्यता के बल पर उत्तरन होता है, वह प्रत्यत्त है। इसके विगरीत भो ज्ञान इन्द्रिय और मन को

सहायता से पदा हो गाहै वह पराक्ष है।

श्रत—कीतसा झान परोत्त है ? उत्तर--मृति श्रीर धृति ये दोनों झान परोत्त हैं।

प्रश्त---धीनसा झान प्रत्यन्न है ? क्तर- -श्रवधि, सन. पर्थाय और वेबल ज्ञान से प्रत्यन्न हैं। प्रान - श्रीमद्देवचन्द्र जी सृत् ) 'नय चकसार के अनुसार प्रमास का क्या स्टब्स है ?

उत्तर-सर्वनय के स्वरूप की ब्रह्म करने वाला तथा जिसमे सर्व घमों की जानकारी है, ऐसा ज्ञान प्रमाण श-द बाच्य है।

प्रमाण का श्रथ होता है -नाप। तीनों लोडों के सर्व प्रमेय को नापने वाला झान प्रमाण है। श्रीर उस प्रमारा का कर्ता व्यारमा प्रमाता है। यह घरयचाहि शक्ताओं से मिद्र है। प्रमाण के मूल नो भेद हे-प्रत्यक्त श्रीर परोत्त । श्रात्मा के उपयोग से इन्द्रिय प्रवृत्ति विना को ज्ञान उत्पन्न होता है वह शत्यच है। दो भद है— १ देश प्रत्यच च्योर २ सर्व प्रत्यच । च्यप्रशिक्षान च्यौर मन पर्याय ज्ञान की गणना देश प्रत्यक्ष में होती है छापि ज्ञान पुर्वक के उद्भ प्यायों का जानता है और मन पर्याय ज्ञान मन के समस्त पर्यायोको प्रत्यच रूप स ानता है परन्तु व्याय द्रव्यको नहीं जानता इसी तिये इन दानों ज्ञानों को दश प्रत्यक्त कहा गया। क्यों कि वह अमुक देशापेक्या वस्त की ।नता है सब देशापेक्या नधी।

केंद्रल ज्ञान जीव तथा द्यानीव रूपी तथा श्रह्मी सम्प्रम क्षेत्र क त्रिकालवर्ती भाव को प्रत्यक्ष कप

से जानता है ऋत यह सर्भ प्रत्यक्ष है।

मित ज्ञान तथा श्रुत ज्ञान ये दोना अस्पष्ट ज्ञान है, इमिलये परोत्त ज्ञान कहलाते हैं।

परोस प्रमाण के चार भेद हें—(१) अनुमान (०)

उग्मान (३) आगम (४) अर्थापत्ति ।

जिस विन्ध् से पदार्थ पहिचाना जाता है, उसको र्लिंग फड़ते हं उमसे जो झान होता है वह बातुमान प्रमाण है। व्यर्थान लिंग देखकर बश्चुका किर्णय करन

बाला प्रमाय ऋनुमान प्रमाय है । जैसे-गिरिगहर (गुप्ता)-

में घूम (धुआँ। की रेता देखकर अनुमान करना कि-यह पर्वत अभिन वाला है। इस प्रकार पन तथा साध्य कहना इस उदाहरण में पनेत पन और अभिन साध्य हैं। । रसोईये ने रसोईयर में धुआँ और अभिन को एक साथ देख कर यह न्यापि निर्धारित की कि जहां जहाँ

स्वाद्यं में रेपाइयर से युजा आर का रिक माय देख कर यह क्यारित निर्धारित की कि जहां जहां घुजो होता हैं, वहां व्यक्ति होती हैं। इस प्रकार क्यारित का निर्धारण करना—शुद्ध श्रातुमान प्रमाण है। सहशाना के द्वारा श्रद्धात वस्तु का जो जान होता

है, वह उपमान प्रमाख है। जिस तरह गाय शब्द से उसके सहरा वैक्ष या गवय का जो ज्ञान हुआ वह उप-

मान प्रमाण 📫 ।

िकसी फलक्प किंग के द्वारा अज्ञात पदार्थ का निर्वय करने वाला ज्ञान अर्थापत्ति कहलाता है। यथा— देवदत्त शरीर से पुष्ट है, परन्तु वह दिनको मोजन नहीं करता। तो अर्थोपत्ति प्रमाण के द्वारा जाना जाता है कि दिन को नहीं तो रात को जीमता होगा अन्यथा ससका

रारीर पुष्ट नहीं हो सकता। रन—नैयाधिकों की दृष्टि से प्रमाण का स्वरूप बताइये। इत्तर—'प्रमीयतेऽनेनेकि प्रमाणम्'' जिसके द्वारा बस्तु का यरा-

बर निश्चय होवा है, वह प्रमाण कहताता है। उसके हो भेद हैं—(१) प्रत्यक्त जीर (२) परोश्व। भन सहित चानु ज्यादि इत्त्रियों से जो झान होता है यह प्रत्यक्त जीर दशसे निपरीत ज्ञान परोक्त झान है। परोक्त विषयों का झान परोक्त प्रमाण से होता है। प्रत्यक्त को इंगलिस में Ducce

पराच प्रमास स हाता है। प्रत्यच्च का इ गानरा म Direct कीर परोच को Indirect कहते हैं। परोच के पांच भेद हैं-१रमरस २ १४त्वभिज्ञान ३तके ४ ब्यनुमान कीर ४ ब्यागम । स्मरण-पूर्व में श्रनुभव की हुई वस्तु की स्मृति होता-स्मरण हैं।

प्रत्यभिज्ञान-स्वोर्ड हुई वस्तु जब वापिस हाथ भें छाती ' है, तब 'यही वह है' इस प्रकार का जो ज्ञान चित्र होता है,

यह प्रत्यभिज्ञान है।

स्मरण होने में पहले के असुमव ही बारणमूत हैं, जब कि प्रत्यभिज्ञान दोनों की सहायता से होता है। इसमें दोनों का समावेरा हो जाता है। पहिले किसी व्यक्ति को देखा हो और बाद में वही सामने मिले तथ हम कहते हैं कि इसी व्यक्ति को मैन पहिले भी देखा था। इस मंकार इसमें अनुभव और समरण होनी समाविष्ट हैं।

तर्क — जो वस्तु जिसके कामाव में नहीं रहती, चस वस्तु का इसके साथ जो सहमाब सम्यन्व है, उसका निश्चय करमें वाला तर्क है। उदाहरण के तौर पर—विना अग्नि के धुआं नहीं होता अग्नि को जानि के अमाव में धुओं नहीं रह सकता । इनके इस सहमाव सम्बन्ध को शास्त्रों में 'उयाधित' कहा जाता है। अम तक कि अग्नि के साथ धुओं का सम्बन्ध पहिले कमी देखा न हो सब तक धुओं देखकर अग्नि का अनुमान नहीं किया जा सकता।

अनुमान— अर्थात् जिस वस्तु का असुमान करना हो उस यानु को छोड़ कर अन्यश्र न रहने वाला हेतु। जैसे भगवे रङ्ग का मत्यता देल कर यह झान होता कि यहाँ महादेन का मन्दिर है। अर्थात् हेतु को लेकर वस्तु का निश्चय करने वाला अनुमान प्रमाण है।

आगम--सद्बुद्धि वाले, यथार्थ उपदेष्टा. जिनको आप्त कहा जाता है, ऐसे पुरुषों के कवन को आगम प्रमाण कहा

जाता है। (जैन दर्शन)

[ as ]

# निक्षेप

## निक्षेप का नाम निर्देश

नामस्थापना द्रव्यभावतःतस्रयासः ।॥

(नाम +स्थापना + द्रव्य + मावतः + तत् + न्यासः)

सूत्रार्थ-नाम, स्थापना, द्रव्य चौर माव से इनका सम्यग्दरोन तथा जीवादि का न्यास वर्धात निमाग होता है।

## विशेषार्थ व्याख्या

प्रश्न—िनिक्षेपन्यास यानी क्या ? इत्तर—पक ही शब्द प्रयोजन अथवा प्रसग के अप्रसार अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रत्येक शब्द के कम से कम धार अर्थ देखे जाते हैं और यहां बार अर्थ इस शब्द के सामान्य अर्थ चार विश्वात है। इस विभागों को ही

'निश्नेप' या 'न्यास' संज्ञा ही गई है। प्रश्न—इनको जानने से क्या काभ है ? इत्तर—इससे तात्वयं सममने में सरक्षता होनो है। इससे यह प्यक्तरुख हो जायगा कि सम्यग्न दर्शन खादि सर्थ और

त्तव कर से जीवाजीवादि चर्य अमुक प्रकार का लेना चाहिये दूसरे प्रकार के नहीं।

परन—साम निक्षेप का क्या वर्ध है है उत्तर —सी क्षर्थ स्वरणित किया ना ही

उत्तर — जो अर्थ : गुरंगति सिद्ध न होकर केवल माता पिना अयवा दूसरे लोगों के संकेत से जाना 'जा सकता है, इसको नाम निल्लेप कहते हैं। यथा — कोई एक ऐसा व्यक्ति है, जिसमें सेवक के कोई गुण् नहीं, परन्तु किसी ने असका नाम सेवक रक्या इसलिये उसको सेवक नाम से पहिंचाना जाता है। यह नाम सेवक है। प्रश्त-स्थापता निश्चेष किसे कहते हैं १

उत्तर—तो वरतु मूल बरतु की प्रतिकृति, मूर्ति झथवा चित्र हो या ऐसी कोई भी चीज जिसमें मूल वस्तु का जारीप किया गया हो तो वह स्थापना निक्षेप हैं। जैसे किसी सहापुरुष का चित्र मूर्ति, जादि स्थापना हैं।

प्रश्न-दृब्ध नित्तेष किसे कहेंगे १

प्रश्त-पृत्य नित्तप किस कहा। है इतर-जो आर्थ भाव नित्तेष का पूर्व रूप अथवा उत्तर रूप हो, बहु प्रश्य नित्तेष है। जैसे कोई ऐसा न्यांक है, जो अर्तमान में सेवा कार्य निहीं करता, परन्तु या तो उसने भूकतान में सेवा कार्य किया था या मविष्य में करते वाहा है तो वह द्रश्य सेवक है।

प्रत-भाग निशंप से क्या तात्रय है ?

प्रस्त-भाव निश्चप से बचा तिरिय हैं । इत्तर-तिश काम में शाद का व्युत्तिकित तिमित्त कीर प्रवृत्ति हिमित्त समान रूप से गटित होता हो वह आज नित्तेप है। ऐसा व्यक्ति जो सेवा का कार्य करता है, आप सेवक कहलायना।

कहतायमा। ग्रन—सम्बद्धरान आदि सोस सागे के और तीय छत्तीक स्थादि तत्वों के चार विसाग – तिक्षेप संभवित हैं, तो बहुंगे कीत से समर्थि ?

यहा कान स समक १ उत्तर-प्रस्तुत प्रकरण में भाव रूप समझता।

प्रत्न-सर्वेष में नाम सन्वन्यी विवेषन की जिये।

उत्तर-नाम दो तरह के होते हैं- यौगिक और रूट ! रसोईया,

कत्तरंगर जादि शीगिक नाम है। गाय, घोड़ा आदि रूट गान्द हैं। यौगिक रास्ट ज्युत्वित्त निर्मित्त हैं। और रूट् कान्द प्रवृत्वि निर्मित्त क्योंकि जनका अर्थ रूट्टि के अनुवार होता है।

## सप्त मंगी स्वरूप

(योगनिष्ठ ब्याचार्य श्रीमद् बुद्धिसागर मुररिकृत 'बात्मप्रकारा' से उद्ध्य )

प्रयम भंग

'स्यावस्त्येव घट,' (स्थात्+म्मस्ति+एच+पट:) श्रमुक हथ्टि से घट है।

क्रिसमें स्वत के द्रव्यादिक चार धर्मा की व्यापकता है, उसको बरित स्वभाव कहते हैं। उनमें से द्रव्य-गुरा पर्शय समूह का आधार है। क्षेत्र-प्रदेश रूप है। अर्थात् सर्व गुरा पर्यायावस्था का अवस्थिति रूप-जो जिसको रसता है, वह उसका क्षेत्र है। इत्पाद ब्यय ध्रुष रूप से वर्तना का नाम काल है। भाव-यह सर्व गुरा पर्याय का कार्य धर्म है। तन्न-जीव द्रवय का स्व, द्रवय प्रदेश गुरा का समुद्राय द्रव्य है। शीब के असंख्यात प्रदेश ही क्षेत्र हैं तथा जीय के पर्यायों में कार्य कारशादि का जी उत्पाद डयय है, बड़ी स्वकात है। ब्यातमा के गुरू पर्याय का कार्य धर्म ही उसका स्वमाव है। इस प्रकार स्वट्रव्यादिक चतुष्टय रूप से जो परिवात होता है, उसको ही द्रव्य का ऋस्तिव समझना। द्रव्य का अस्ति स्वभाव अन्य धर्म के रूप में परिशात नहीं होता। सर्व द्रज्य स्व द्रव्यादिक चतुष्ट्रय की क्षपेक्षा से कारित स्वभाव व ला है; श्रत श्रजीव रूप में परिशत नहीं होता। कोई जीव श्रन्य जीव के रूप में परिएात नहीं होता इसी तरह धर्म द्रव्य अधर्म के रूप में, अधमे धर्म के रूप में तथा जीव का एक गुण भान्य गुण के रूप में परिणव नहीं होता। ज्ञान गुरा में ज्ञान का अस्तिव भौर दर्शनादिक अन्य गुणों का नारितव हैं। चक्षुदर्शन में अपशुदर्शन का नास्तिव और पशुदर्शन की अस्तिव है। एक गुण के चनन्त पर्याय है तथा सब पर्याय धर्म समान हैं। किन्तु एक

परीय के धर्मों का दूसरे में कोई खस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार अन्य पर्याय के धर्म प्रयम पर्याय में नहीं हैं। इसलिये सर्व द्रव्य अपने धर्म की अपेत्ता से खस्ति रूप हैं।

इति स्वभाव स्वरूप रूप प्रथम भङ्ग

### द्वितीय भग

'स्यान्नास्त्येव घट' (स्यात+न+चस्ति-एव+घट) व्यर्थात किसी व्यवेता से घट नहीं है।

एक द्रव्यादिक के जो द्रव्य, क्षेत्र काल भाग है ये सदा उसी
भै अग्रप्टम्म एव से रहते हैं। विविच्चित द्रव्यादिक से भिन्न
द्रव्यादि के प्रमों का व्यावृत्ति पर-धर्म है, यह वित्र चत पर मन
मही अर्थोग् इसमें उनली नाश्तित हैं, इसिलये वह नाश्ति
स्प्रभाव वाला हुच्छा। लेकिन यह नाश्तित अजीत द्रव्य में अर्थित
रूप से वर्समान हैं। घट में घट के धर्मी का सद्भाव और पटारि
पर्मों का अस्मान हैं। घट में घट के धर्मी का अस्तित्व और
पटाद का नाश्तित्व ह तथा जीव में द्रानिय प्राणों का अस्तित्व
और पटावाशिट का नाश्तित्व ह तथा जीव में ज्ञानिद गुणों का अर्थितत्व

'भगवती सून में भी कहा है—'हे गीनमा। अध्यन्त अध्यित परिएमइ, न ध्यित न ध्याचे परामान्।" इसी तरह 'ठाणान सून' में भी—'१ सिय अध्या र सिय निध्य ने सिय अध्या निध्य ५ सिय अवता या हम प्रकार की चतुर्नाती का अस्तिय है। श्री विदेशावस्थक सून में कहा है कि—भा बरहा के अस्तित कारितत्व धर्म को जानता है, वह सम्बन्ध काती है भी भी हें— अस्तिय कार्या कर सम्बन्ध की इसी करहा जो अपयार्थ स्पर्म में जानता है वह सम्बन्ध स्तारी है । कहा

द्रव्य, गुण और पर्याय में से प्रत्येक की सप्तमंगी यनती है। इस सप्तभगी के परिणाम की ही स्वाद्याद्यन वहा गया है। स्वधर्म में परिशात होना अस्ति धर्म है और अन्य धर्म में परिशात होना नास्ति धर्म है। यह सप्तभंगी बस्तु धर्म में है। वस्तु अपने पर्याय में वर्तमान है, उसमें अन्य पर्याय का. जिसमें दूसरी वस्त परिकृत है, कासद्भाव है। वह नाश्ति धर्म है। एक ही वस्तु में अस्ति और नास्ति धर्म समकाल में रहते हैं। वस्तु के अमन्त अहित और अनन्त नाहित धर्म केवल हानो की समकाल में ही भासित होते हैं सथा भगान्तर बचन से उनकी बह भी सकते हैं। छद्मस्य उनके समकालिक व्यन्तित्व को श्रद्धापूर्यक मानता है। श्री श्रुत केवली को बस्तु के अनन्त धर्म कमश्रा भासित होते हैं क्यों कि भाषा के द्वारा बनका कथन क्रमश ही ही सकता है। सप धर्मी का कथन एक साथ होना सम्भव नहीं, यही कारण है कि उनके र्वं में 'स्यातृ' पद का प्रयोग किया जाता है अन्यथा कथन में झसरवता जाती है। इमीकिये 'स्वात्' शाद पूर्वक सन्-भंगी का प्रयोग किया जाता है। द्रःय, गुरा, पर्याय स्वमाद है यह सब दूववों में समान है, इसको ही रशन्त द्वारा सममाते हैं। सु ह, क्योष्ट, गला, कपाल सुचितना चादि सब पर्याय की

सु ह, साष्ट्र, तला, कपाल सुप्ततका आह सब प्याप करें स्पेद्धा से घट सम् है। घट में समय पर्यापित का अब सद्भाव माना जायगा तभी सुन्ध क्षके भगे की अपेद्धा से सम् कहा जा सकता है। अन्य पर्मों का उत्तमें अभाव है यह स्पित करते के तिये 'स्याम' पूर्वक काति भग कहना चाहिये। इस मकार 'यान काति पट.' यह प्रथम औत हुमा। इसी तरह डीवा सामारि पर्मों की कावेद्धा से आदित रुप है, इसितये 'याम काति औव!' यह प्रथम औत हुआ। घट में वर्गमान स्रीर को टक्ना, तम्बा फैल आना इत्यादि धर्मों का पट से नातिनव है, स्योदि ये धर्म पट के हैं पट के नहीं, इसित्तेये पट के पर्मों की अपेशा से पट असत है यही बात जीव के विषय में भी कही जा सकती है। जीव में अचेतन, द्रव्य. मूर्व, पर्यायादि धर्मा की जातिता है अतः इनकी अपेशा से जीव असत है। इस प्रकार प्रवासास्त्रिय घटण अथवा (श्वाप्तास्त्रे जीव अव दुसरा मग हुआ अशोव में अधेननारिय सर्वे की अस्तिता है, यह यताने के लिये ही ब्यात पर का प्रयोग हुआ है।

#### वृतीय भंग

्रशाहबक्तत्व्य एव घटः? ्रयात् । बवलस्य + एव + घटः) कथवित घट अवक्तत्र्य है ।

सर्व घडादि वस्तु अपने प्रत्य पर्योदि की अपेका से 'सत्।' और अन्य प्रवादि की अपेका से 'असत्।' है। इसी तरह की को काम को अपेका से 'असत्। और अपेका ते अपेका से अपेका की अपेका से अपेका की अपेका से अपेका की अपेका से 'अस्ति का कार एक ही अस्तु में स्वतं तथा असत्व तथा असत्व देनों वर्म अस्तकाल से वर्तमान हैं। परन्तु साधी से दोनों धर्मों का कथन युगवत सम्भव नहीं, क्योंकि भाषा में ऐसा कोई नोहेतिक द्यार ही नहीं, जिसके द्वारा रोनों धर्मों का समझल में बात हो सके। अतः 'स्वात् अवक्तन्य प्रय प्रदः' यह नोस्या भक्ष है। वस्तु धर्म सर्वथा वचन आरोपर है, हम एकान्न एटि की शक्त के समाधान के लिये 'स्वात्' पत्र का प्रयोत हिया गवा है।

उत्तर के बीनों भङ्ग विकलादेशी और शेष चार भङ्ग सकतादेशी है।

#### चौथा भंग ।

'स्यादस्त्येत, स्याजास्त्येव घटः'(स्वात्+श्राह्व + एव् स्थात्+ त+क्राह्व एव घटः) किसी श्रपेद्धा से घट है और किसी श्रपेद्धा से पट वहाँ है।

एक देश में स्वपर्याय के अस्तित्व से और अन्यत्र पर पर्याय के शास्त्रित्व से वस्तु में सत्व तथा असत्व इस प्रशार दोनों धर्म विद्यमान हैं। जिस बरह घट स्वपर्याय की दृष्टि से सन् और पर्यादि पर पर्याय की दृष्टि से असत् है अर्थात् घट स्त्रपर्याय से घट और पर पर्याय से अघट हैं, इसी तरह जीव में भी स्वपर्यायों की आस्तिता और पर पर्यायों की नास्तिता एक ही काल में है, परन्तु कहने में असंख्याता समय जगाते हैं। इनी-लिये स्यान् अस्ति नाहित इस चतुर्थ भंग का प्रतिपादन किया गया ।

#### पांचवा भंग ।

'स्यादस्त्येत्र स्थाउधकत येएव घट.' (स्यात + अस्ति + एवन रयात+अवक्तत्र्य+ध्य + घट: )

अर्थात् कथं वित् घद है और कथं वित् अवकन्य है।

एक देश में स्वपर्धाय की कावेजा से अस्ति और अन्यत पक माथ स्त्रपर सभय पर्यायों की दृष्टि से सत्व और श्रमत्व दोनों धर्मों का समकालिक कथन किसी सांहेतिक शुद्ध के ध्रमाव में असम्भव होने से 'स्वात् अन्ति त्याद वक्तस्य' रूप पौचना भग कहा।

#### इड्डा भंग।

'रयासारस्येव रवाद्वसच्य एव घटः' (स्यात्+ म अस्ति। रयास + अवक्तत्रय - एव + घटः )

व्यर्थात अमुक रुष्टि से घट नहीं है और अमुक अपेज़ा से

षद् अवक्तव्य है।

पक देश में पर पर्याय की अपेदा से भारितत्व धर्म की मुख्य रूप से वित्रता करने के बाद स्वपर्याय से अस्तित्व और पर पर्याय से मान्तित्व —इस प्रकार स्व पर उभय पर्याय की टप्टि से संखासत्व का युगपत कथन नहीं हो सकता, क्योंकिः पर पर्याय से हम्भ खड़म्भ है इसीलिये अवक्त.य है और विना कथन क्ये श्रोता को उसका ज्ञान नहीं हो सकता इसलिये अन्य भंगों के प्रातुमार 'र्यात' पद लगाकर स्वात्रास्ति' श्रदक्तय रूप बट्टा भंग कहा गया।

#### सात्रजां भग ।

ं 'स्यादस्त्मेव स्याजास्त्मेव घटः स्यात + ऋस्ति + एव + स्यात + न + ऋस्ति + एव + स्यात + अवसः न्य + एव + घटः)

अर्थात किसी दृष्टि से घट है, किसी दृष्टि से घट नहीं है और किसी दृष्टि से घट खबक्त वर्ष है।

एक देश में रत्तपर्याय की क्षपेका से व्यक्तिस्य कीर कान्यत्र पर पर्याय की क्षपेका से नास्तित्व तथा कान्य देश में स्वपर रूप दमय पर्योगों की कपेका से सत्वासत्व रूप वमय पर्योगों का समकालिक कपन कान्कच्य होने के कारण उमय पर्मों की विवक्ष के लिये स्थान कार्सित बास्ति ग्रुगपत कारकच्य रूप'सात्वां मंग हका।

इस प्रकार एक धर्म को लेकर यह सप्यभंगी कही गई है। 'मय चक' में तीसरा मङ्क 'स्वाद्वप्रकथ' को लिखा है 'सम्मति तर्क' के दितीय फांड में सप्तमञ्जी के स्वरूप का प्रतिपादन हुआ है, उसमें भी 'स्वाद्वप्रकथ' को ही धीसरा भंग बतलाया गया है। टीकाफार ने भी इसी भङ्ग को तीसरा भङ्ग माना है। इस महार हो मन्यों में इसी को तीसरे भड़ के पने स्वीकार करते हुये 'स्वाद्वप्रकथ' की ग्राम सकतादेश में की है। किन्दु स्वादाद मंत्ररा' स्वाकात्वाराकार, 'ब्रागमसार' तथा भी ब्राहमाराम भी

'स्यातकावक्तत्र्य को' श्रीया सङ्ग कहा गया है। 'ठाएांग स्त्र' में भी 'सिय अवक्तव्यम् —'स्यात अवक्तव्यम्' की गराना चीये

महाराज कृत 'तत्व निर्णय प्रासाद' आदि अनेक अन्धों में

श्रीका स्वरूप और कम इस प्रकार है --

'१ स्यात् ऋस्ति

२ स्यात् नास्ति

३ स्यात मस्ति नास्ति ४ स्थान् चावकःय

भक्त के रूप में हुई है। इसके अतिरिक्त 'राजवार्तिक, श्लोक-वार्तिक, चष्टसहस्रो चाहि दिगम्बर प्रन्थी में भी 'श्यात' अयन्त-व्यम्' को ही चौथा भड्ड कहा गया है और उसकी गराना विकला देशी के रूप में हुई है। सत्यतस्य केवली भगवान या बहुश्रुत ही भगवान या बहुअस ही जाने । 'आगमसार' के अनुसार सप्त-

४ स्वात श्रस्ति श्रमत्त य

६ स्यात् नास्ति अवक्तव्य

डाय स्टब्स

७ स्यात अस्ति नारित युगपत्

... सप्तमंगी

## श्रनेकान्त स्वरूप का समर्थन

अपितानपित सिद्धेः ।३१। (अपित + अमिपत + सिद्धेः) शस्त्रर्थे---

शादार्य-ग्रापित-व्यर्पणा-व्यपेता से

श्रमपित—श्रमपेखा—श्रम्य श्रपेखा से सुत्रार्थ—प्रत्येक वस्तु श्रमेक धर्मात्मक है स्वॉकि श्रपित धाने श्रपेखा श्रमीत् श्रपेखा से और अमर्पित याने श्रमपंखा श्रमीत् श्रम्य श्रपेखा से विरुद्ध स्वस्प सिद्ध होता है।

विशेपार्थ-्व्याष्ट्रवा

प्रस्त—इस सूत्र को क्या उद्देश्य है ? उत्तर—परस्यर विरुद्ध किन्दु प्रमाण सिद्ध धर्मों का समन्त्रय एक बस्तु में किस प्रकार हो सकता है, यह बताना। साय ही विद्यमान अनेक धर्मों में से कभी एक का और कभी दून्दे का

प्रतिपादन कैसे होता है, यह बताना इस सूत्र का वह रेप है।

प्रश्न—वस्तु का विशिष्ट स्थन्य कव सिद्ध होता है, यह धराहरण दें कर समस्राहये।

उत्तर.—विशिष्ट श्वरूप तमी सिद्ध होता है जब श्रसको स्वरूप से सत और पर रूप से असन् माना जाता है। उदाइरण के तीर पर-आस्मा सत् है, ऐसी मतीतियां उक्ति में जो स्टब का मान होता है, बह सब प्रकार से पटित नहीं होता। यदि ऐसा हो तो आत्मा पेतनादि श्वरूप की तरह कर्मतनादि पर रूप से भी सिद्ध माना जायगा। व्यवित आस्मा में चेतनादि के ममान पटत्य भी मासमान होगा। इससे उसका विशिष्ट श्यरूप सिद्ध श्रद उक्त सूत्र की ही दूसरी व्याख्या करते हैं:---

(सप्तर्भवी का स्वरूप)

े सुत्रार्थ - प्रत्येक घरतु अनेक प्रकार से व्यवहार्य है। वर्धेकि वर्षणा और कार्वत्वा वर्धात विश्वका के कार्या प्रधान व्यवधान माव से क्याहार की सिद्धि-उपपन्ति होती है।

### विञेपार्थ-इथारूया

परन —परये इ बरतु जानेक भकार से व्यवहार्य है; क्योंकि जापेणा तथा अनर्पाणा से बायोग जापेला के कारण प्रधान अपान भाव से व्यवहार की मिद्धि-उपपत्ति होनी हैं, —यह चहाहरण के साथ-समकाइये ।

. उत्तर—अपेना भेद में सिद्ध होने वाले कानेक वर्मों में से भी फभी-िहसी एक घर्म द्वारा और कभी इसके विरुद्ध कान्य धर्म द्वारा वृक्तु का व्यवधार होता है यह अमाखिक अवया 'घायित नहीं है। वर्गोंक वालु विज्ञमानसभी घर्म एक साथ-में दिवस्ति वही पसके फल का भोका हो सकता है। हर्न का और तडक्रम्यफ्ल का समानाधिकरण यताने के लिये आत्मा में द्रव्य दृष्टि से सिद्ध नित्यत्व की अपेना की जाती है। इस समय इसका पर्याय दृष्टि से सिद्ध अनित्यत्व विविद्यत नहीं है, अतः वह गौए है। परन्त कर्तव्य फाल की अपेदा से भोक्तत्व काल में आत्मा की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। कर्म और फल के समय का अवस्था भेद पताने के लिये जब पर्याय दृष्टि से सिद्ध अनिस्यस्य का प्रतिपादन किया जाता है तब द्रव्य दृष्टि से निरुत्य की प्रधानता नहीं होती। इस प्रकार विवक्षा धीर खविवद्या से कारण आत्मा कमी नित्य भीर कभी खनित्य कही जाती है। जब समय धर्मी की विवत्ता सम काल में होती है; तब दोनों धर्मों का शुनपत् प्रतिपादन कर सकने वाले किसी वाचक शब्द के अभाव में श्रात्मा को अवक्तव्य फहा जाता है। विवद्धा, श्रविवद्धा श्रीर सह विवत्ता की वजह से अपर की तीन वाक्य रचनाओं के पारस्परिक विविध मिश्रण से खन्य पार रचनाएँ और भी पनती हैं: यथा —नित्यानित्य, नित्य श्रवक्तव्य, श्रनिश्य श्रवक्तव्य श्रीरं नित्यानित्य अवस्तव्यो इस प्रकार की मात रचनाओं को सप्तमंगी कहा जाता है। इनमें से पहिले तीन वाम्य श्रीर संसमें भी दो वाक्य मूल है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न दृष्टि से सिट नित्यत्व और अनित्य का विवद्या की लेकर किसी एक वस्तु में सप्तमङ्गी प्रयुक्त की जा सब ती है। इसी बरह अन्य भी भिक्न-भिन्न रृष्टि से सिद्ध किन्तु परस्पर विरुद्ध दिसाई देने वाले 'स्टन श्रमत्य, एकत्व-धनेकत्व,याच्यत्य-अवाच्यत्व । आदिः धर्म युग्मो को लेकर सप्तमद्वी योजिन की जानी चाहिये। इससे एक वही 'वस्तु अनेक धर्मारमक और अनेक प्रकार के ज्यवहार का विषय माना जीता है।

बस्तु एक होते हुये भी अनेक रूप है।

श्रपित श्रमपित सिद्धे क्ष जे एगे जागुई से सम्ब जागुई। जे सम्ब जागुई से एगे जागुई॥

सथा—

एकोभाव: सर्वथा येन टप्ट. सर्वेभावा: सर्वथा तेन टप्टा ॥ सर्वेभावा: सर्वथा येन टप्टा. । एकोभाव: सर्वथा तेन टप्टा: ॥

(स्याद्वाद्मव्यरी पु॰ १४)

भावोद्धाटन—प्रत्येक वस्तु स्वरूप से सत् और पर रूप से असत् होते के कारण भाव अभाव रूप है।

प्रत्येक वर्तन् राहरू से विश्वान है चौर पर रूप से धिव धनान है। इतना होते हुये भी बस्तु को जो सर्वया भावरूप हे माना जायगा हो। एक वर्रनुके स्ट्रभाव में सम्पूर्ण वरदुषों का सहामा मानना हो।। और कोई भी वस्तु खपने स्वताब वाली मालूम न हो।।। यदि वस्तु का सर्वया खमाब माना जावगा हो। वरदुषों को सर्वया स्वमाव रहित मानना पहेगा।

इससे यह छिद्ध होता है कि—'घट में घट को छोड़ कर सर्व बरदुकों का कमाव मानने से घट कनेक रूप से सिद्ध होगा।' अद. ज्ञात होता है कि एक पदार्थ का काल करने के साथ साथ अन्यपटायों का ज्ञान होता है। बारय यह है कि बह बससे मिम कि 'सरक स्याज्ञ समिका" (छतीय काल्राल ए०१८ से सब पदार्थों की व्यावृत्ति (क्रमाव) का कथन नहीं कर सक्ता । भागम में भी कहा है कि-एजो एक को जानता है, वह शबको

1 02 1

जानता है और जो सबकी जानता है, यह एक को जानता है" इसी प्रकार जिसने एक पशर्य को सम्पूर्ण रीत्या जान क्षिया है। उसने समस्त पटार्थी को सच प्रकार से जान लिया है और जिसने सब पदार्थों को सब प्रकार से जान लिया है, वह एक परार्थ को भी भनी भौति जान तेता है।

भन्य दर्शन में ख़ितकेतु के पिता भवागी ने कहा कि 'सिट्टी के एक पिएड को जानने से मिट्टी से चनी बस्तु मात्र का ज्ञान ही जाता है" यह बात भी इस सिद्धान्त की पुष्ट करती है।

सब परायों की ब्यावृत्ति (बाभाव) का कथन नहीं कर मकती। बानम में भी कहा है कि—'जो एक को खानता है, वह सबको आनता है और जो सबको खानता है, वह एक को जानता है" इसी प्रकार जिसने एक परार्थ को सम्पूर्ण रीत्या अन किया है, उसने समस्य परार्थों को सच प्रकार से जान निया है और जिसने सब परार्थों को सच प्रकार से जान निया है, वह एक परार्थ को भी मानी भाँति जान जेता है।

भ्रन्य दर्शन में वित्रहेतु के पिता भरुषी ने कहा कि पितृति के एक पिटड को जानने से मिट्टी से बनी बस्तु मात्र का ज्ञान हो जाता है" यह बात भी इस सिद्धान्त को पुष्ट करशी है।